





YEL Bi MANAY Hai

संसार की चुनी हुई जंगली, असम्य और अर्द्धसम्य आदिम मनुष्य-जातियों का सचित्र परिचय

one of the books.

234.2



and

00-09-22

umdi Vishva Bharti Karayala

Leeknow

: प्रकाशक :

हिन्दी विश्व-भारती कार्यालय

चारबागः : लखनऊ

ace: no: 14554
Pes 4-0-0

मृत्य

चार रुपए

सर्वाधिकार सुरिच्चत

234.2

234.2

ः प्रकाशकः राजराजेश्वरप्रसाद भागंव, हिन्दी विश्व-भारती कार्यालय, चारवाग्र, लखनऊ

# विषयानुक्रम

|                                                                 |                   |       | 58    |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------|
| गरंभिक वक्तव्य                                                  |                   | •••   | ×     |
| पस्किमो –भूमगडल के उत्तरी सीमान्त के प्रहरी                     | •••               |       | 55    |
| लाप—योरप के वर्ज़ीले उत्तराखगड़ के निवासी                       |                   | •••   | १=    |
| समूदी और ग्रॉस्तग्रॉक -साइबेरिया के सूने हिम-प्रदेश के वाशि     | न्दे              | •••   | २२ '  |
| रेड इंडियन — अमेरिका के आदिम निवासी                             | •••               | •••   | २⊏    |
| किरगीज़ और क़उज़ाक—मध्य एशिया के खानावदोश चरवाहे                |                   |       | 38    |
| तिब्बती—दुनिया की छत के निवासी `                                | ***               | •••   | 3=    |
| बद्—मरुभूमि के खानावदोश लृटेरे                                  | * ***             | •••   | 8=    |
| जिप्सी—दुनिया के मशहूर ग्रावारे                                 | •••               |       | ४२    |
| नीयो श्र,फीका महाद्वीप के श्रादिम निवासी                        | •••               |       | थुष्  |
| पेगमी—संसार के सबसे नाटे या बौने मनुष्य                         | •••               |       | ६४    |
| ज़लू—दिच्छिणी अप्रिका के सूरमा                                  |                   | •••   | 5=    |
| प्रॉस्टे लियन—संसार के सबसे ऋधिक पिछड़े हुए लोग                 | 7                 |       | ye    |
| गापुत्रान-न्युगिनी की एक मनोरंजक ग्रादिम जाति के प्रतिनिधि      |                   |       | =8    |
| पालीनेशियन और मेलानेशियन—प्रशान्त महासागर के द्वीप-पुंजों       | के श्रादिम निवासी |       | 22    |
| मावरी—न्यूज़ीलैंड के शूरवीर                                     | •••               | •••   | 03    |
| द्यॉक—बोर्नियो के मनोरंजक श्रादिम निवासी                        | ***               | •••   | १०२   |
| कारपोस्पतासी—नरमंडों की शिकारी एक जंगली जाति                    |                   | ***   | ११३   |
| ज्या सेमांग श्रीर सकाई-मलय प्रायद्वीप के श्रद्धंसभ्य श्रीर श्रस | ाभ्य बाशिंदे      | •••   | 887   |
| वेद्दा—पाषाण-युग का प्रतिनिधित्व करनेवाले लंका के त्रादिम निव   | गसी               | •••   | १२०   |
| गोंड-भारतवर्ष की सबसे प्राचीन जंगली जाति                        |                   | •••   | १२३   |
| भील-मध्यभारत ग्रौर गुजरात के वनवासी                             |                   | •••   | १३३   |
| कोरवा—विन्ध्यप्रदेश के धनधीरी                                   | 3                 |       | १४०   |
| संथाल ग्रीर हो—छोटा नागपुर पठार के मुंडा-भाषाभाषी वर्ग के प     | प्रतिनिधि         |       | - १८८ |
| नागा, कूकी श्रौर गारो-भारत के पूर्वीय सीमान्त के चौकीदार        |                   | 13:00 | १४२   |
| पोडा—दक्तिण भारत की एक लुप्तप्राय <b>ब्रादिम जाति</b>           |                   |       | १६४   |
|                                                                 |                   |       |       |



# प्रारंभिक वक्तव्य

विद्वानों ने संसार के मनुष्यों का वर्गीकरण करने की अनेक चेष्टाए की हैं, किन्तु विभिन्न देशों के निवासियों को पृथक्-पृथक् श्रेणियों में बाँटकर स्पष्ट रूप से उनकी पारस्परिक भिन्नता बतलाने का प्रयत्न आज तक सफल नहीं हो सका। मानव-सृष्टि के चेत्र में विभाजक रेखाएँ खींचकर उसकी विभिन्न क्यारियों की ठीक-ठीक सीमा निर्धारित करना एक प्रकार से असम्भव है। मानव-विज्ञान-विशारदों ने इस विषय पर सैकड़ों प्रन्थ लिख डाले हैं, जिनकी उपयोगिता या अनुपयोगिता

का विवेचन हमारा विषय नहीं है। सुप्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान् श्रीयुत् सी० जी० सेलिंग्मान ने मानव-जातियों का जो वर्गी-करण हमारे सामने उपस्थित किया है वही हमें यथार्थता के श्रीधक निकट प्रतीत होता है श्रीर व्यावहारिक दृष्टि से हम उसी का उल्लेख यहाँ करेंगे। उनके कथनानुसार संसार के मनुष्य छः मूल जातियों में बँटे

हुए हैं :-

(१) नार्डिक

(२) ऋल्पाइन

(३) मेडिटरेनियन

(४) मंगोल

(५) नीयो

्(६) ऋास्ट्रे लियन वर्णभेद की दृष्टि से उपर्युक्त नार्डिक, ऋल्पा-इन ऋौर मेडिटरेनियन जातियाँ 'काकेशियन' (Caucasian) या हवेत मनुष्यों की कोटि सभ्यता की दुनिया में बसनेवालों की निगाह में उस दुनिया से परे प्रकृति की गीद में जीवनयापन करनेवाले 'जंगली', 'श्रसभ्य' श्रीर 'बर्बर' हैं, किन्तु यदि हम इन तथाकथित 'श्रसभ्य' जातियों की जीवनधारा को नज़दीक से देखें तो वरबस ही हमें उनके प्रति श्रपने श्रसहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकीण को बदलकर स्वीकार करना पड़ेगा कि 'ये भी मानव हैं।'







में तथा मंगोल जाति को पीले मनुष्यों के वर्ग में गिना जाता है। इसी तरह काले मनुष्यों में नीयो तथा गेहुएँ रंग के या अर्ध-कृष्णकाय मनुष्यों में आस्ट्रे-लियन जातियों की गणना होती है। इन सभी जातियों में न्यूनाधिक रूप में आकृति, शारीरिक गठन तथा स्वभाव की भिन्नता पाई जाती है।

सबसे पहले हम 'काकेशियन' या रवेतांगों की कोटि में आनेवाली जातियों पर दृष्टि डालते हैं। गौरांग नार्डिक जाति के अन्तर्गत उत्तरी 'योरप के निवासी स्कैरिडनेवियन, फ्लेमिंग्स, डच, बहुतेरे उत्तरी जर्मन, श्रीर कुछ रूसी लोग त्राते हैं। त्रधिकांश त्रंग्रजों त्रौर स्कॉटलैंडवासियों की भी इसी में गणना की जा सकती है, यद्यपि ब्रिटिश द्वीपों के प्राचीन निवासी 'मेडिटरे-नियन जाति' के वंशज माने जाते हैं। अल्पाइन जाति में योरपीय अल्पाइन श्रीर एशित्राई-त्रार्मेनाइड शाखाएँ सम्मिलित हैं। योरपीय अल्पाइन वर्ग में स्विस, दित्तिणी जर्मन, स्लाव, फ्रीबच श्रौर उत्तरी इटैलियन श्राते हैं। यह शाखा एशिया महाद्वीप तक फैली है श्रौर ईरानी-ताजिक तथा पामीर के पहाड़ी लोगों में से एक विशेष वर्ग के मनुष्यों की इस कोटि में गणना होती है, जो अल्पाइन जाति के स्विस प्रतिनिधियों से पूर्ण सादृश्य रखते हैं। त्रामेंनाइड या पश्चिमी एशित्राई शास्त्रा में प्राचीन हित्ती जाति के लोग भी त्राते थे। त्राजकल त्रामीनिया, लेवाएट,

मानव-विज्ञान के श्रनुसार मनुष्य-जाति जिन मूल विभागों में बाँटी गई है, उनमें से पाँच प्रमुख विभागों के प्रतिनिधियों के नमूने



मेसोपोटामिया और दित्तिणी अरब के निवासियों को इसी शाखा के अन्त-र्गत समभा जाता है, जिनकी कुछ विशेषताएँ बहुतेरे यहदियों तथा अर्ब लोगों में प्रकट हुई हैं। मेडिटरेनियन जाति में भूमध्यसागर के तट के निवासी,सेमाइट अरव, उत्तरी अ फ्रीका के लोग, उत्तरी हैमाइट या लिबिया-वासी वर्वर, सहारा प्रदेश के तुरेग और फुलानी, जिनमें अधिक नीयो रक्त नहीं है, सम्मिलित हैं। दिल्णी या पूर्वी है माइट शाखाओं में मिस्री, वेजा, ऋई-वर्बर, हब्शी श्रौर सुलामी तथा गाल्ला जातियाँ त्राती हैं। दिच्या भारत के तामिल तथा उनसे मिलते-जुलते वर्णवाले भी मेडीटरेनियन जाति के अन्तर्गत त्राते हैं या नहीं, इसमें सन्देह है। हाँ, भारतवर्ष की अनेक उच्च वर्श की जातियों में श्रीर विशेषकर काश्मीर, पंजाव, सिंध, संयुक्त प्रान्त, राजपूताना, मालवा तथा गुजरात के गौरवर्ण श्रौर उन्नत नासिका वाले मनुष्यों में स्पष्ट-तया काकेशियन रक्त की प्रधानता है, यद्यपि उनमें ऋधिकांशतः मिश्रित रक्त भी है।

दूसरा नम्बर पीले मनुष्यों का आता है, जो मंगोल जाति के प्रतिनिधि माने जाते हैं। यह जाति एशिया महाद्वीप के पूर्व में पैसिकिक महासागर तक फैली हुई है। यह जाति आदि-काल में काकी पर्यटनशील रही है, इस कारण इसका विस्तार सबसे अधिक पाया जाता है। मंगोलिया, मंचूरिया,

ऊपर के चित्र में दिए गए हैं। ये हैं (क्रमशः ऊपर से नीचे) नार्डिक, मेडिट-रेनियन, मंगोल, नीयो ग्रीर ग्रॉस्ट्रेलियन।







मानव-जाति के त्रादिम प्राचीन पुरखों के कुछ नमूने—(१)

(बाई ग्रोर से दाहिनी ग्रोर को ) पिथैकेनथू पस या जावा का मानव (पाँच से दस लाख वर्ष प्राचीन); साइनेन-थू पस या पेकिंग का मानव (ढाई से पाँच लाख वर्ष प्राचीन); पिल्टडाउन मानव (डेढ़ से ढाई लाख वर्ष प्राचीन)

पूर्वी साइवेरिया, तुर्किस्तान, तिव्बत, चीन, बर्मा, इंडो-चीन, मलय-प्रदेश तथा पूर्वीय द्वीप-समूहों के निवासी मंगोल जाति के सममें जाते हैं। यद्यपि उनके कितपय समुदायों में पारस्परिक भिन्नता के चिह्न अधिक स्पष्ट हैं, फिर भी वे सभी एक ही वर्ग के हैं। मंगोलों का रंग हल्का पीला या भूरापन लिये हुए पीला होता है। उनकी आँखें भूरी छोटी या साधा-रणतया गहरी भूरी, बाल मोटे और खड़े तथा कुछ घुमावदार, दाढ़ी-मूँछ बहुत कम, सिर गोल, जबड़ा चौड़ा, एवं चेहरा चिपटा होता है। उनकी लम्बाई का औसत ६४ इंच से लगाकर ७० इंच तक होता है। मंगोल जाति तीन श्रेणियों में विभाजित मानी जाती

है—(१) दिन्त्णी (२) उत्तरी तथा (३) समुद्री। दिन्त्णी मंगालों में तिन्वत, हिमालय के दिन्त्णी पठार, चीन और इंडो-चीन से लेकर सुदूर दिन्त्ण में का के डमरूमध्य तक रहनेवाले लोगों की गणना होती है। इनका कद नाटा होता है। उत्तरी मंगोल विशेषतया साइवेरिया में, जापान से लाप-प्रदेश तक और दिन्त्ण में चीन की बड़ी दीवाल तथा उत्तरी तिन्वत तक फैले हुए हैं। इतना ही नहीं, तुर्की तथा किनिश जातियों के मनुष्यों में भी मंगोल रक्त का मिश्रण पाया जाता है। श्रॉस्तिश्रॉक, तोगल श्रीर जापानी तथा कोरियावासी भी मंगोल ही हैं। समुद्री मंगोलों का विस्तार इंडोनेशिया (जिसमें







मानव-जाति के त्रादिम प्राचीन पुरखों के कुछ नमूने—(२)
(बाई त्रोर से दाहिनी त्रोर को) निएएडरथैल मानव (एक लाख वर्ष प्राचीन); रोडेशियन मानव (दो-ढाई लाख वर्ष प्राचीन); क्रोमैगनन मानव (पचास हज़ार वर्ष प्राचीन)। ये सब चित्र प्राप्त खोपिहियों के त्राधार पर बनाए गए हैं।







किलिपाइन द्वीप-समूह सिम्मिलित है), कार्मासा, निकोबार, और सुदूर मैंडागास्कर द्वीप तक पाया जाता है। मंगोल जातियों में इनका कद सबसे नाटा होता है और प्रायः ये ६० इंच से अधिक लम्बे नहीं होते। रंग भी इनका अन्य मंगोलों की अपेचा सबसे गहरा होता है और उसे रिकम भूरा कह सकते हैं। समुद्री मंगोलों और आसाम प्रान्त की कुछ जातियों के मनुष्यों में शारीरिक तथा सांस्कृतिक समानता के लच्चण पाये जाते हैं। अन्त में हमें स्मरण रखना पड़ता है कि मंगोलों ने वेयरिंग डमक्सध्य से होकर पार्श्ववर्ती द्वीपों को पार करते हुए पैसिकिक महासागर के उस पार अमेरिका में भी अपनी बस्तियाँ बना रक्खी हैं।

तीसरा नम्बर नीयो जाति के काले मनुष्यों का है। नीयो जाति की दो बड़ी शाखाएँ हैं-(१) अ फ़ीकन या नीयो तथा (२) समुद्री या मेलाने-शियन । इन दोनों से संबद्ध अनेक छोटे क़दवाली अर्ध-नीमो जंगली जातियाँ हैं, जिनको शारीरिक श्रीर सांस्कृतिक दृष्टि से पड़ोस की जातियों से बहुत पिञ्जड़ा हुआ माना जाता है। बौने या 'नी-त्रितो', जिनके अफ्रीकन प्रतिनिधि प्रायः 'नीत्रिलो' कहलाते हैं, इसी कोटि के अन्तर्गत आते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि सहारा मरुभूमि के दक्षिण का सारा प्रदेश नीयो जाति की आवासभूमि है, जिसमें अधिकतर नाइलोत (Nilotes), अर्ध-हैमाइट और बंटू भी ( जो शुद्ध नीयो नहीं कहे जा सकते ) सम्मि-लित हैं। परन्तु सच पूछा जाय तो वास्तविक नीयो जाति पश्चिमी अफ़ीका में गिनी समुद्र-तट के आस-पास रहती है। शुद्ध नीयो जाति का मनुष्य प्रायः ६८ इंच लम्या और अन जैसे गुच्छेदार बालों-वाला होता है। उसकी त्वचा का रंग इतना गहरा होता है कि उसे काला माना जा सकता है। उसका शरीर हृष्ट-पुष्ट, टाँगें छोटी, भुजाएँ लम्बी, होठ मोटे श्रीर श्रागे को निकले हुए, माथा श्रागे उभरा हुश्रा श्रीर नाक मोटी होती है। समुद्री नीयो जाति में सबरे शुद्ध रक्तवाले पापुत्रान, जो न्यूगिनी में त्राज-कृत निवास करते हैं, सम्मिलित हैं। पहले जमाने

में उन्होंने मेलानेशिया, सम्भवतः त्रास्ट्रे लिया तथा टस्मानिया पर भी अपना पूर्ण आधिपत्य जमा रखा था। 'नीमितो' या ऋर्ध-नीमो प्रायः बौनो जा-तियों को ही कहा जाता है, जिनमें अंडमन द्वीप-वासी, मलय प्रायद्वीप के सेमांग, किलिपाइन द्वीपों के ऐटा (Aeta) और नेदरलैंड्स-न्यूगिनी के अवि-ख्यात टैपिरो भी गिने जाते हैं। पश्चिम में अफ्रीक़ा महाद्वीप के नीत्रितो (नीत्रिलो), जिनमें विषुवत् रेखा के निकट रहनेवाली जंगली जातियाँ ( त्रका, बतवा त्रादि ) सम्मिलित हैं, क़द की दृष्टि से संसार में सबसे नाटे होते हैं और शायद ही उनमें कोई ५४ इंच से ऋधिक लम्बा होता हो। बुशमैन जातिवाले भी सम्भवतः इन बौनों से कुछ सम्बन्ध रखते हैं। हाटेनटॉट लोग बंटू ख्रौर हैमिटिक रक्त के मिश्रण से उत्पन्न बुशमैनों का परिष्कृत रूप जान पड़ते हैं। बुशमैन और हाटेनटाट लोगों के कानों में लौरें या (लटकनेवाले) निचले सिरे होते ही नहीं।

सबसे अन्त में चौथे नम्बर में आस्ट्रे लियन जाति की गणना की जाती है, जो ऋर्ध-कृष्णकाय या गेहुएँ रंग के मनुष्यों का प्रतीक मानी जाती है। इस जाति के अन्तर्गत आस्ट्रेलिया के निवासी तथा दक्षिणी भारत ऋौर लंका की पूर्व-द्रविड़ जातियाँ (वेदा ऋादि), मलय प्रायद्वीप के सकाई लोग, श्रौर सम्भवतः सेलीबीज द्वीप-निवासी तोत्राला (Toala) त्राते हैं, यद्यपि तोत्र्याला लोगों में विदेशी रक्त ऋधिक मिश्रित हो चुका है। इस जाति के सभी मनुष्यों के केश काले, लहरदार, या लगभग घुँघराले होते हैं। श्रास्ट्रे लियन श्रीसत दर्जे के क़द्र के (प्राय: ६५॥ इञ्च लम्बे) होते हैं। उनकी त्वचा का रंग बैंजनी-भूरा, शरीर पर रोमों का ऋाधिक्य, सिर लम्बा, माथा पीछे को दबा हुआ और चिपटा, भ्रु-भाग उभरा हुआ, नाक जड़ में दबी हुई और बहुत चौड़ी होती है। सकाई नाटे कद के होते हैं श्रीर उनके बाल कुछ लालिमा लिये हुए भूरे, त्वचा पीलापन लिये हुए गहरी भूरी, श्रीर नाक ऊँची होती है। दिच्या भारत की जंगली जातियाँ, जिनमें क्रुस्या,

इरुला, पानियान आदि हैं तथा लंका की लुप्तप्राय वेदा जाति के लोग ६० से ६२ इब्च तक लम्बे पाये जाते हैं।

त्रादिम मनुष्यों के अविशष्ट चिह्नों का अब तक जो पता चला है उससे अनुमान किया जाता है कि मनुष्य की उत्पत्ति सम्भवतः अव से लगभग दस लाख वर्ष से पूर्व हुई होगी। जावा में एक मनुष्य की-सी खोपड़ी मिली है जिसे लोग पाँच से दस लाख वर्ष पुरानी मानते हैं। पेकिझ में प्राप्त प्राचीन खोपड़ी की आयु ढाई से पाँच लाख वर्ष मानी जाती है। इसी तरह रोडेशिया में मिली एक पुरानी खोपड़ी तीन लाख वर्ष की और फ्रांस एवं इझलैंड में मिली निएएडरथैल तथा पिल्टडाउन मानवों की खोपड़ियाँ लगभग एक लाख पचीसहजार वर्ष पुरानी कही जातो हैं। विद्वानों का मत है कि मनुष्य सबसे पहले एशिया में ही पैदा हुआ, किन्तु इस बात में मतभेद है कि एशिया के किस भाग को उसकी जन्मभूमि कहा जाय। अपने आरम्भिक पूर्व-काल में मनुष्य प्रकृति के वश में अधिक था, इस कारण उसकी उन्नति और विकास का कम बहुत धीरे-धीरे चलता रहा। अब से लगभग एक लाख वर्ष पूर्व मनुष्य का जीवन लगभग पशु का-सा था। अपने हाथों के अतिरिक्त उसके पास आत्मरज्ञा का कोई साधन न था। उसे अपना तन ढकना भी नहीं आता था,



पृथ्वी पर विखरा हुत्रा भिन्न-भिन्न वर्णाकृति ग्रौर विविध वेशभूषा से युक्त महान् मानव-परिवार





न मोपड़ी बनाना ही उसे मालूम था। जंगलों में पैदा होनेवाले फल-मूल, पत्तियाँ, तथा मारे हुए पशुत्रों त्रौर जीवों के मांस पर ही वह ऋपना भरग-पोषण करता था। उसे कृषि का ज्ञान तक न था। पर आवश्यकताओं के अनुसार धीरे-धीरे उसके ज्ञान, की वृद्धि होती गई और फलतः उसकी उन्नति का मार्ग खुलता गया। यहाँ तक कि त्राज उसका जीवन ऐसा जटिल रूप धारण कर चुका है, जिसकी हमारे पूर्वजों को स्वप्न में भी कल्पना न थी। समाज, राष्ट्र, वर्ग, समुदाय, कृषि, पशु-पालन, परिवार-व्यवस्था आदि के विकास के साथ मानव-जाति ने 'सभ्यता' का जो बाना पहना है, उसके कारण उसका रूप-रंग बिल्कुल बदल गया है। परन्तु सभ्यता की इस सीमा से परे भी संसार के विशाल चित्रपट पर इस मानव-परिवार की कई दुक-ड़ियाँ यहाँ-वहाँ बिखरी हुई पाई जाती हैं, जिन पर इस 'सभ्यता' का रंग अभी नहीं चढ़ पाया है तथा जिनके विषय में सभ्य जगत् के प्राणी बहुत कम जानते हैं। फिर भी हमारी ही तरह वे भी मनुष्य ही हैं। वे भी उन्हीं मूल पुरखों से निकले हैं जिनसे कि सभ्य जातियों की उत्पत्ति हुई है-भेद है केवल उनकी सभ्यता की अरेगी में। वे अब भी अपनी त्रादिम सभ्यता श्रौर परम्परा के ही अनुयायी हैं। यद्यपि उनमें से कुञ्ज पर कहीं-कहीं ऋाधुनिक सभ्यता का भी थोड़ा-बहुत रंग चढ़ने लगा है, किन्तु उनका जीवन, उनकी रहन-सहन, सब-कुछ अपनी मौलि-कता लिये हुए है। ऐसी ही अनेक असभ्य एवं अर्धसम्य कही जानेवाली जातियाँ संसार के प्रायः प्रत्येक कोने में पसरी हुई हैं। मानंब-विज्ञान के

कतिपय त्राचार्यों ने उन्हें पशुत्रों से भी गया-बीता बतलाया है, उन्हें 'त्रसभ्य', 'बर्वर', 'जंगली' की उपाधियाँ दी हैं और उनके जीवन को हेय दृष्टि से देखा है, किन्तु वास्तव में देखा जाय तो वे भी ईश्वर के बनाये हुए हमारे-जैसे ही दो हाथ दो पैरोंवाले बुद्धिसंपन्न जीवधारी हैं, जिन्होंने अपने-अपने वातावर्ण विशेष के अनुकूल अपनी जीवन-धारा को बनाने में कमाल कर दिखाया है। उनकी भी अपनी-अपनी सभ्यताएँ हैं और आविष्कार तथा कलात्मक सजन के चेत्र में उनकी अनुपम सिद्धियों एवं प्रवीणता को देखते हुए यह कहना सरासर अन्याय होगा कि वे बिल्कुल ही असंस्कृत हैं। सच पुछिए तो किसी-किसी बात में प्रकृति की गोद में खेलनेवाली ये जातियाँ तथाकथित सभ्य जातियों से कहीं श्रेष्ठतर हैं - कम से कम यह तो मानना ही पड़ेगा कि वे हजारों वर्षों से शान्तिपूर्ण जीवनयापन करती चली त्रा रही हैं जब कि तथाकथित सभ्य जातियाँ ऋपने इतिहास की ऋवधि भर निरन्तर युद्ध में प्रवृत्त दिखाई देती रही हैं। इनके सरल, निष्कपट जीवन की तुलना में हमारा त्र्याज का घोर संघर्ष का जीवन कितना दानवीय प्रतीत होता है, जिसका सबसे नंगा चित्र वर्त्तमान विश्वव्यापी नरसंहारकारी महायुद्ध के ताएडव में हम देखते हैं। यदि सूदमता से हम इनके रहन-सहन एवं आचार-व्यवहार तथा संस्कृति का ऋध्ययन करें तो निश्चय ही इनके बारे में यह कहने को हमें विवश होना पड़ेगा कि ''ये भी मानव हैं !'' तो फिर ऋ।इए, ऋागे के पृष्ठों में कुछ चुनी हुई जातियों से परिचय पाने का प्रयास कर उनके प्रति अपना ऋण चुकाने की कोशिश करें।



भूमगडल के उत्तरी सीमान्त के प्रहरी

उस पृथ्वी पर जीवन की स्रावश्यक वस्तुस्रों का वितरण ऐसे ग्रसमान रूप से हुग्रा है कि हर कहीं मानव का अस्तित्व प्रकृति के साथ एक अनवरत संघर्ष के रूप में ही दिखाई देता है। भु-मगडल के एक छोर से दूसरे छोर तक जहाँ-कहीं भी यह मानव कहलानेवाला प्राणी बसा हुआ है वहाँ वह आदिकाल से कियमाण ही रहा है और रहेगा। उसका जीवन कर्मशीलता की एक समष्टि है ग्रीर गति ही उसका ग्राधार है। ग्रपने ग्रस्तित्व-काल की सीमित श्वासों में च्रा भर के लिए भी उसे अपने इस संग्राम से अवकाश नहीं मिलता। कहने को उसने प्रकृति पर कुछ विजय पाई है, पर वास्तव में वह उसे इच्छानुसार नचाती है श्रीर वह नाचता है-कभी स्वेच्छा से तो कभी विवशता से । प्रकृति ने जीवधारियों को मानों ग्रसमानता की तराज़ू से तौलकर पृथ्वी पर इधर-उधर बिखेर दिया है। तभी तो कुछ के लिए जीवन-यात्रा इतनी सुगम है कि वे अपेचाकृत काफ़ी निश्चिन्तता से जीवन-निर्वाह करते रहते हैं, तो कुछ स्त्रावश्यक साधनों से इतने ऋधिक विञ्चत रहते हैं कि परि-



स्थितियों से निरंतर लोहा लेते हुए तिद्रोहियों की भाँति उन्हें प्रकृति से भोजन का एक-एक ग्रास छीनना पड़ता है। सुद्र उत्तरी हिमप्रदेश के मोर्चे पर डटे हुए एस्किमो भी ऐसे ही वर्ग के प्राणी हैं, जो अपने को परिस्थितियों के अनुकृत बनाने की ग्रसाधारण चमता रखनेवाली मनुष्य जाति के अन्ठे उदाहरण हैं । भूमण्डल की उस सुदूर उत्तरी सीमा पर, जहाँ बर्फ के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखाई देता, जहाँ पेड़-पौधों का नामोनिशान भी नहीं ऋौर सूर्य्य के दर्शन दुर्लभ रहते हैं, जहाँ पशु-पित्त्यों की पहुँच ही नहीं जान पड़ती तथा जल श्रौर स्थल को हिम के श्रावरण के कारण पहचा-नना कठिन होता है, वहीं इन शूरवीरों ने ऋपना डेरा जमा रखा है! संसार के जिस भूखएड को वेकार समम्तकर श्रौरों ने छोड़ दिया, उसको इस जाति ने श्रपनाकर श्रपना श्रावासस्थान बना लिया। जीवन-यात्रा को सम्भव बनानेवाले साधनों श्रौर श्रनुकूल परिस्थितियों का श्रौरों के लिए जहाँ अन्त हो गया, वहीं एहिकमो जाति के जीवन का त्यारम्भ हुत्रा। न जाने कितने हज़ार वर्ष पूर्व जिस हिमाच्छादित प्रदेश की भूमि पर इस जाति ने ऋपने पैर जमाए उसकी ममता को छोड़ना उसके लिए सम्भवन हो सका त्रौर फलतः यह वहीं बस गई। त्राज् भी त्रालास्का से ऊपर वेयरिंग जलडमरूमध्य के पश्चिमी तट से उत्तरी अमेरिका के सुदूर उत्तरी किनारे पर आर्कटिक द्वीपों और ग्रीनलैंड के पूर्वीं तट तक यह जाति फैली हुई है।

'एस्किमो' नाम इस जाति को दिल्ला में रहनेवाले अमेरिकन इण्डियन लोगों ने दिया, जिसका अर्थ है 'वे लोग जो अपना आहार कचा ही खाते हैं।' एस्किमो जन्म और भाषा के लिहाज़ से उत्तरी अमेरिकन इण्डियन लोगों की ही एक उपजाति है। ऐसा सुना जाता है कि आज से २००० वर्ष से अधिक समय हुआ जब इनके पूर्वज सुपीरियर भील के उत्तरी प्रदेश में आदिनियासियों के रूप में बसे हुए थे। सम्भवतः समय बीतने पर वे उत्तर तथा उत्तर-पश्चिम की और बढ़ चले। उनमें से कुछ साइवेरिया के किनारे तक जा पहुँचे और ईस्ट अन्तरीप के आगे के प्रदेश में बस गए। कुछ वेल द्वीप के डमरू-मध्य को पार करके दिल्ला की ओर चले गए और न्यूफा-उंडलैंड को उन्होंने अपना घर बना लिया। इसी भाँति उन प्रवासियों ने उत्तर के अनेक प्रदेशों में जाकर अपनी

वस्तियाँ बसाई स्त्रीर वहीं रहने लगे । सन् १६२८ ई॰ तक एस्किमो जातिवालों की कुल संख्या ३०,००० समभी जाती थी। पता नहीं, गोरी जातिवालों के आग-मन से पहले उनकी संख्या कितनी रही होगी। श्वेतांगों के सम्पर्क में ग्राने पर कनाडा, ग्रलास्का तथा ग्रंन्य प्रदेशों में रहनेवाले एस्किमों लोगों में ख़सरा, चेचक तथा ग्रन्य छूत की वीमारियाँ फैल गई, जिनके प्रकोप से उनकी समूची बस्तियाँ उजड़ गईं। इस भयंकर जनसंहार के फलस्वरूप उनका निरन्तर हास होता गया ग्रौर ऐसा अनुमान किया जाता है कि उनकी जनसंख्या का अब केवल चौथाई भाग ही संसार में बचा है। समय की गति के साथ अब एरिकमो भी योरपीय या अमेरिकन जातियों में बहुत-कुछ मिलते जा रहे हैं ग्रौर उनमें ग्रंतर्जातीय विवाह-सम्बन्ध प्रचलित हो जाने के कारण धारणा की जाती है कि कभी एस्किमों का नाम ही संसार से संभवतः लुप्त हो जायगा। डेविस स्ट्रेट्स ग्रौर बैफ़िन की खाड़ी के निवासियों ने तो नए युग की सम्यता को पूर्णतः अपना लिया है ग्रौर वे नाममात्र के ही एस्किमो रह गए हैं !

ध्रव-प्रदेश के भिन्न-भिन्न प्रदेशों में एक-दूसरे से हज़ारों मील दूर रहने पर भी एस्किमो लोगों की सभी जातियों में एक ऋद्भुत समानता पाई जाती है। वेयरिंग स्ट्रेट्स के पार्श्ववर्ती प्रदेशों में रहनेवालों श्रीर ग्रीनलैंड के रहने-वालों में ज़रा भी अन्तर नहीं पाया जाता। उनको एकत्र देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि वे एक ही पूर्वज की सन्तान नहीं। उनकी बोली भी काफ़ी मिलती है। ऋलास्का श्रौर ग्रीनलैंड के एस्किमो ज़रा देर प्रयत्न करने से ही एक दूसरे से वार्त्तालाप कर सकते हैं, यद्यपि दोनों के देशों में २००० मील का फ़ासला है ! उनकी बोली की यह ऋद्-भुत समानता मानव-जाति के इतिहास में एक ऋसाधार्ग त्राश्चर्य का विषय है। एरिकमो की स्रनेक उपजातियों की यह पारस्परिक समानता त्रौर उनके देशों की एकान्त स्थिति से यह अनुमान लगाया जाता है कि वे एक बहुत ही प्राचीन जाति के लोग हैं, जिसकी विशेषता का उदा-हरण अन्य जातियों में नहीं मिल सकता।

एस्किमो लोग क़द में छोटे श्रौर नाटे होते हैं। उनकी लम्बाई का श्रौसत ५ फ़ीट ४ इंच से श्रधिक नहीं पाया जाता। स्त्रियाँ श्रौर पुरुष, दोनों ही, हृष्ट-पुष्ट श्रौर फुर्ताले होते हैं। उनका चेहरा गोल, चौड़ा श्रीर भरा हुश्रा, ललाट ऊँचा तथा कुछ पीछे को दया हुश्रा, दाँत सुन्दर, मस् हे कमज़ोर, नाक चिपटी तथा श्राँखें छोटी, काली श्रीर चमकदार एवं कुछ खिची हुई-सी होती हैं। उनका सिर बड़ा श्रीर केश काले तथा कुछ भूरापन लिये हुए सख्त होते हैं। पुरुष श्रपने केश सामने की श्रोर से छाँट देते हैं, मगर पीछे उन्हें जटाश्रों की तरह बढ़ाए हुए रखते हैं। उनकी खोपड़ी ऊँची श्रीर लम्बी होती है।

कहीं-कहीं छोटे शिशु छो के सिर दवाकर लम्बे कर देने का भी रिवाज़ है। पुरुषों के छोटी-छोटी मूछें होती हैं, मगर दादी नहीं होती। शायद ही कोई एस्किमो ऐसा मिले जो दादीवाला हो। उनके शरीर की त्वचा लचकदार मगर कुछ सखत होती है और उस पर मैल तथा चिकनाई की तहें जमी रहती हैं। आयु के

श्रनुरूप इस
मैल की न्यूनताया श्रधकता पाई
जाती है।
श्रत्यन्त टंढे
देश के निवासी होने के
कारण उनके
लिए स्नान

शरीर का मैल छुड़ातो हैं! कहीं-कहीं िस्त्रयाँ अपने केशों के बीच में माँग निकालकर वेणियाँ भी बाँधती हैं, जो सामने दाहिनी और बाई ओर लटकती रहती हैं। कोई-कोई वेणियों के साथ-साथ लकड़ी या हड़ी के पतले टुकड़े लगाकर केशों को समेटकर ऊपर की ओर जूड़े के रूप में भी बाँधती हैं, तािक केश अस्तव्यस्त न हों। यह जूड़ा सीधा ऊपर की ओर बाँधा जाता है, जैसा हमारे देश में सिक्ख लोग बाँधते हैं। जूड़ा वाँधने के लिए बारह-

सिंघे की खाल की पतली डोरी व्यवहार में लाई जाती है, जिसका रोएँदार भाग ऊपर रहता है। सामर्थ्य के अनुसार कुछ स्त्रियाँ पीतल के दो छल्लों में से अपने केश बाहर निकालकर तम उन्हें लपेटती श्रीर जूड़ा बाँधती हैं, जिससे वे श्रधिक व्यवस्थित रहते हैं। स्त्रियों में कहीं-कहीं गोदना गोदाने का भी रिवाज है।

गोदने को इनकी भाषा में 'काकीन' कहा जाता है । इनके हाथ-पैर तथा शरीर के ऋधि-कांश ऋंगों पर गोदने के चित्र- विचित्र



की सम्भावना नहीं होती, इसी कारण वे ऋत्यधिक मैले और गन्दे रहते हैं। छोटे बचों और युवा स्त्रियों के गालों पर, पानी से रगड़ने और धोने के बाद, लालिमा के चिह्न दृष्टिगोचर होते हैं। एस्किमों के शरीर का रंग भूरा होता है और सफ़ाई के बाद धीरे-धीरें निखरकर कुछ गेहुँ आ हो जाता है। उनके हाथ-पैर छोटे मगर सुडौल बने होते हैं। स्त्रियाँ शिशु औं को जीभ से चाटकर उनके रूप दिखाई देते हैं। किसी-किसी जाति में केवल अविवा-हिता लड़कियाँ ही ललाट, गालों और दुइदी पर गोदने से शृंगार करती हैं, परन्तु विवाहिता स्त्रियों ने भी इस प्रथा को अपना लिया है। इन लोगों में गोदना सौन्दर्थ बढ़ाने का सर्वोत्तम साधन समका जाता है।

एस्किमो की कुछ जातियाँ, जो श्वेतांगों के सम्पर्क में आ चुकी हैं, ऊन के बने हुए विदेशी वस्त्र धारण करती

हैं, किन्तु ऋषिकांश लोग सील, रेनडियर, भालू, कुत्तों श्रौर लोमड़ियों की खाल के वस्त्रों का ही व्यवहार करते हैं। पुरुषों ऋौर स्त्रियों के पहनावे में बहुत कम भेद रहता है। ये लोग जैकेट या फतुही ऋौर पाजामे पहनते हैं तथा सील की खाल के जूते काम में लाते हैं। पाजामे को वे जुतों के भीतर करके बाँधते हैं। उनकी फत्ही के साथ एक कनटोप भी लगा रहता है, जो ठएडे मौसम में सिर श्रौर चेहरां दकने के काम श्राता है। स्त्रियों की जैकेट के साथ लगा हुन्रा कनटोप बहुत बड़ा होता है। उसमें एक बड़ा-सा थैला बनाया जाता है, जिसमें वे बाहर जाते समय ऋपने छोटे बच्चों को बिठा लेती हैं। कनटोप के पीछे के भाग में लम्बी पँछ-जैसी लगी रहती है, जो कमर-बन्द में लपेट ली जाती है। स्त्रियों के पाजामों में बत्तख़ की गर्दन के नरम पंखों या रंगीन चमड़े की बड़ी सुन्दर भालर लगाई जाती है। उनके जूते, जो ऋधिकतर सफ़ेद चमड़े के बनते हैं, घुटनों तक लम्बे पहने जाते हैं श्रीर उनका ऊपरी हिस्सा ख़ुब चौड़ा होता है। स्त्रियाँ जब इन जूतों को पहनकर चलती हैं तो उनकी चाल बड़ी भद्दी मालूम होती है। जाड़े के दिनों में दोहरे वस्त्र पहने जाते हैं-एक में रोएँदार भाग भीतर की स्रोर रहता है स्रौर दूसरे में बाहर की श्रोर। ये लोग पित्त्यों, कुत्तों या छोटे रेनडियर की नरम खाल के बने हुए मोज़े भी व्यवहार में लाते हैं। इनके वस्त्रों की बनावट बड़ी साफ़, चुस्त श्रौर मुन्दर होती है। खाल के टुकड़ों को परस्पर जोड़ने के लिए हड्डी या लोहे की बनी सुई श्रौर ताँत का धागा काम में लाया जाता है। लड़कों श्रौर लड़कियों का पहनाया एक-सा होता है। तीन साल तक के बच्चे नंगे ही रखे जाते हैं ग्रौर उनकी माताएँ उनको ग्रंपने कन-टोपों में लिये रहती हैं, जैसा कि हम बता चुके हैं। अब तो विदेशों से आनेवाले व्यापारियों द्वारा इन्हें ऊनी वस्त्र भी मिलने लगे हैं, जिनका प्रचार दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है।

एस्किमो जाति शिकार द्वारा ही ग्रपना पेट भरती है।
समुद्र ग्रीर उसका तट ग्रादि काल से इस वीर जाति की
क्रीड़ाभूमि रहा है। समुद्र की महत्ता एस्किमो के जीवन,
ग्रावास, ग्राहार ग्रीर व्यवहार सब में समाई हुई है।
ग्रपनी सभी ग्रावश्यकताएँ पूरी करने के लिए वह समुद्र का

त्राश्रय लेता है। उसकी यात्रा का चेत्र भी समुद्र तक ही सीमित है। उसके देश में खेती हो ही नहीं सकती, न पेड़-पौधे ही जम सकते है। कहीं-कहीं जंगली कन्दमूल के इने-गिने चिह्न सौभाग्यवश मिल जाते हैं। स्रतएय एक प्रकार से वनस्पतियों के व्यवहार से वह सर्वथा वंचित ही रहता है। मांस खाने के स्रतिरिक्त स्रौर कोई उपाय उसके लिए नहीं रह गया है। सील मछली, जंगली हिरन, वालरस त्रादि हिम प्रदेश में पाए जानेवाले जन्तुत्रों का मांस ही उसका ब्राहार है। इन्हीं जानवरों का चर्म उसके वस्त्रों के काम स्राता है। उनकी चर्वा को जलाकर वह प्रकाश का अभाव दूर करता है। समुद्र द्वारा बहाकर लाई गई लकड़ी जब अप्राप्य होती है तब चवीं ही ईंधन का भी काम देती है। जानवरों की हड्डियों से वह अपनी सवारी की गाड़ियाँ तथा अन्य घरेल व्यवहार की वस्तुएँ बना लेता है। एरिकमो की नावें भी समुद्र से वहकर आई हुई लकड़ियों या हडि़यों ऋौर खालों से ही बनाई जाती हैं।

हिमप्रदेश के इन कर्मठ बाशिंदों ने स्थानीय परिस्थिति के अनुकूल अपने को बनाने में असाधारण चमता का परिचय दिया है। वर्तमान युग में एस्किमो लोग पत्थर के दुकड़ों श्रौर लकड़ी के लट्टों से अपने घर बनाने लगे हैं, किन्तु पहले वे इस विषय में बिल्कुल प्राचीन तरीक़ों से काम लेते थे। सुदूर एकान्त प्रदेशों में बसे हुए एस्किमो गर्मी की ऋतु में पशुचर्म-निर्मित्त ख़ीमों में रहते ऋौर जाड़ों में मिट्टी, कंकड़ श्रीर हड्डियों से श्राधी द्रतक धरती में धँसे हुए भोपड़े बनाकर उन्हीं में निवास करते थे। ऐसे भोपड़ों का प्रवेश-मार्ग ज़मीन के भीतर बनाया जाता था ग्रौर सुरंग के त्राकार का होता था, जिसके द्वारा वे पश्तश्रों की माँति हाथ-पैरों पर रेंगकर ही भीतर जा सकते थे। कभी-कभी थोड़े दिनों के प्रवास-काल में जब वे ऐसे भूभागों में जा पहुँचते थे, जहाँ बर्फ़ के सिवाय पेड़-पौधे, पत्थर त्यादि कुछ नहीं मिलते थे, तो वे बर्फ़ के ही घर वनाकर रहते थे ! बीसवीं शताब्दी के सभ्य जगत् में बक् के घर की कल्पना मात्र असंभव प्रतीत होती है, परन्त भयंकर वेग से चलती हुई बर्फ़ की ऋाँ धियाँ, कड़ा के की सदीं ऋौर चारों ऋोर बरसता हुऋा बर्फ़ का मेह-ऐसी परिस्थिति में पड़े हुए उन मुट्टीभर विवश मानवों का धैर्य श्रौर साहस, उनकी वीरता श्रौर सूफ, वास्तव में सराह-

52653360000

नीय है। बर्फ़ के संसार का वह प्राणी अपनी आवश्य-कता की पूर्ति सिवा वर्फ़ के श्रौर किस पदार्थ से करता ? बस, परिवार के दो-चार व्यक्ति इकट्रे हुए-कुछ बर्फ़ की छोटी-छोटी शिलाएँ उठा-उठाकर लाने लगे तो दो-एक घर बनाने में जुट गए । हिमशिलात्रों को काटकर क्रम से मिलाकर बिठाया गया। एक गोल घिरौंदा जैसा बनाया गया, जिसके ऊपर उसी त्राकार में वैसा ही दूसरा एक छोटा घिरौंदा बना। इसी प्रकार क्रम चलता गया। अन्त में एक बर्फ़ का स्तूप-जैसा बनकर तैयार हो गया, जो देखने में ऐसा जान पड़ता था मानो श्वेत काँच का बहुत बड़ा कटोरा श्रींधा रख दिया गया हो। इस मकान के भीतर घुसने के लिए लगभग एक गज़ चौड़ा नीचा द्वार बना दिया गया। प्रकाश स्त्राने के लिए खिड़ कियों के स्थान पर बर्फ़ की पतली पारदर्शी चादर लगा दी गई। बस, एस्किमो का हिमग्रह तैयार हो गया। ख़ूबी तो यह है कि

वात-की-वात में ये लोग ऐसा घर तैयार कर लेते हैं। इस घर के भीतर की गोल जगह का व्यास १५-१६ फ़ीट से श्रिधिक नहीं होता, ऊँचाई ६-७ फ़ीट होती है श्रीर उसमें रहनेवाले प्राणी कम-से-कम प। द्वार के आगे बर्फ़ की ही मेहराब बनाई जाती है, जिससे होकर सुरंग-जैसे मार्ग में प्रवेश करके आगन्तुक इस बर्फ़ के घर के भीतर जा सकता है। आप कहेंगे, बर्फ़ के घर में रहनेवाले के हाथ-पैर सदीं से ठिट्टर न जाते होंगे ! परनत बात बिल्कुल उल्टी है। भीतर पहुँचकर एस्किमो लोग अपने सब कपड़े उतार डालते हैं, क्योंकि वहाँ काफ़ी गर्मी होती है, यदापि वहाँ बैठने के लिए बर्फ़ की चौकी, सोने के लिए बर्फ़ के लम्बे चबतरे, सिरहाने तिकये की जगह भी बर्फ की शिला ही होती है, जिन पर चटाइयाँ, खालें स्रादि बिछी रहती हैं।

इसी बर्फ़ के घर में, छत के सहारे वे अपने हारपून त्रादि ग्रस्त्र-शस्त्र लटका देते हैं। घर के भीतर बीचोबीच में एक ऊँचा-सा मचान-जैसा बाँघा जाता है, जिसके सहारे एक मामूली जाल लटका रहता है। जाल के नीचे



हिम-शिलाओं से बनाया गया एस्किमी लोगों का श्रद्भुत बक्रे का मकान

पत्थर की एक कटोरी-जैसा होता है, जिसमें सिवार की बनी हुई एक मोटी बती लगाई जाती है। उसमें थोड़ी पिघली हुई चर्बी छोड़कर बीच में जमी हुई चर्बी का एक स्तूप-जैसा रख दिया जाता है, ताकि दीपक बराबर जलता रहे। यही दीपक उनको प्रकाश देता है ग्रौर उनके ईंधन का भी कार्य यही करता है। दीपक के ऊपर खाना पकाने का एक बर्तन लटका रहता है। यह दीपक उनके बड़े काम की वस्तु है। उससे खाना पकाने का कार्य तो इतने महत्त्व का नहीं है, क्योंकि एरिकमो प्रायः कच्चे मांस का ही व्यव-हार करते हैं, प्रत्युत् महत्त्व इस बात में है कि इसी दीपक के द्वारा उनका त्र्यावास-स्थान गरम रहता है। इस प्रकार शीत से रत्ना करने में यह दीपक बड़ा सहायक समभा जाता है। इसके अतिरिक्त दीपक की आँच में बर्फ को पिघलाकर वे पानी भी बना लेते हैं। उसी आँच से उनके वस्त्र भी सुखाये जाते हैं। वे ऋपने पहनने के वस्त्र उतार-कर उन्पर लगे हुए बर्फ़ के दुकड़ों को भाड़ने के बाद दीपक के ऊपर लटके हुए जाल में फैला देते हैं, जिसमें कुछ ही देर में वे सूख जाते हैं। सूखने के बाद, स्त्रियाँ उन वस्त्रों को दाँतों से चबाकर नरम करती हैं श्रीर तब वे पुनः व्यवहार योग्य हो पाते हैं! अगर ये वस्त्र चबाये न जाएँ तो वे ऐंठे हुए-से रह जाते हैं ग्रौर ठएढ के कारण बिल्कुल सख़त बने रहते हैं। स्त्रियाँ ही चबीं को दाँतों से चबाकर तेल भी निकालती हैं। उनको इस कार्थ का इतना अभ्यास पड़ जाता है कि एक मिनट में वे जितना तेल निकाल लेती हैं, उससे दो फीट का दीपक भी लवालय भर जाता है! तारीफ की बात तो यह है कि इस प्रकार निकाले हुए तेल में पानी या नमी का श्रंश विल्कुल नहीं रहता।

एिसमो के घर के भीतर एक ख्रोर लकड़ी की एक भदी-सी वेंच पड़ी रहती है, जो बैठने तथा सोने के काम ख्राती है। सोते समय स्त्रियाँ ख्रीर पुरुष ख्रपने सब वस्त्र उतार डालते हैं ख्रीर खाल के बने हुए जाँघए पहने रहते हैं। घर की फ़र्श बड़ी गंदी रहती है। कहीं रक्त पड़ा रहता है, कहीं मरी हुई मछ़िलयों के दुकड़े। प्रवेश-दार के खलावा भीतर हवा ख्राने का कोई मार्ग नहीं रहता ख्रीर कुछ देर तक दीपक जलते रहने से इतनी गर्मी मालूम होती है जो सहन नहीं होती। गर्मी के मौसम में इनके लोमड़ीनुमा कुत्ते भोपड़े की छत के बाहर पड़े रहते हैं और जाड़ों में उसके सुरंग-जैसे प्रवेश-मार्ग में सोया करते हैं। पश्चिमी प्रदेशों के निवासी एस्किमो लकड़ी के तखतों से घर बनाते हैं, जिसकी दीवारों पर बाहर की खोर हरी घास खौर मिट्टी लगाई जाती है। प्राचीन युग में एक घर में खनेकों परिवार रहते थे, फिर धीरे-धीरे प्रत्येक परिवार के लिए खलग घर बनाने की प्रथा चल गई।

एस्किमो शिकार के लिए हॉरपून नामक एक शस्त्र का व्यवहार करते हैं, जो बाए ग्रौर बरछे का मानों एक सम्मिलित विकृत रूप होता है। उनकी नाव भी बड़ी विचित्र होती है। वह लकड़ी या होल मछली की हड़ियों का ढाँचा बनाकर तथा ऊपर खाल मढ़कर बनाई जाती है। नाव चारों स्रोर से खाल से ढकी रहती है स्त्रीर उसमें पानी बिल्कुल नहीं जा सकता। उसके बीच में वे एक गढ़ा-सा बनाते हैं जिसमें एक व्यक्ति के बैठने भर की जगह होती है। खेने के लिए दोहरे मूँह के डाँड़, जिनके सिरों पर हड़ी लगी होती है, व्यवहार में लाये जाते हैं। एस्किमो एक कमर तक लम्बा बरसातीनुमा ढीला चोगा पहनकर नाव में बैठते हैं। उस चोग़े का दामन चारों तरफ़ से नाव पर मदी हुई खाल के साथ मज़बूती से बाँध दिया जाता है, जिसमें यदि पानी में नाव उलट भी जाए तो भी न हुवे, क्योंकि उसमें पानी के प्रवेश करने का एक भी छिद्र नहीं रखा जाता। एरिकमो रित्रयाँ चिपटे पेंदे की एक विशेष नाव व्यवहार में लाती हैं जो सामान त्र्यादि लादने श्रौर ले जाने के काम श्राती है। इसके श्रितिरिक्त, एस्किमो लोग लकड़ी या हुड्डी की बनी हुई बर्फ पर चलने योंग्य फिसलनेवाली गाड़ी भी, जिसे स्लेज कहते हैं, प्रायः काम में लाते हैं। इस गाड़ी के निचले भाग में पहियों के स्थान पर हड़ी के टेढे चिकने टुकड़े लगे रहते हैं स्त्रौर चार से त्राठ तक कुत्ते उसमें जुते रहते हैं जो बड़ी तेज़ी से उसे बर्फ़ पर खींचते हैं। एिकमो लोग उत्तरी सागर में रहनेवाली सील मछली, जिसका आकार एक बड़े कुत्ते-जैसा होता है, श्रौर वालरस नाम के समृद्री जन्तु का शिकार बड़ी चतुरता से करते हैं। ये जन्म से ही शिकारी होते हैं ग्रौर इनका निशाना बड़ा सचा होता है। कभी-कभी होल मछलियाँ भी उनके हाथ लग जाती हें स्त्रीर उनको वे बड़े काम की वस्तु समभते हैं। ह्वेल

की हड्डी, खाल, मांस ऋौर चर्बी सब-कुछ काम की चीज़ें होती हैं। हॉरपून के ऋतिरिक्त कहीं-कहीं धनुष-बाए भी काम में लाये जाते हैं, किन्तु उनकी बनावट साधारएतया ऋजीब-सी होती है। उनका व्यवहार रेनडियर या बर्फ़ के हिरनों के शिकार में ही ऋधिक होता है। हाथों की रच्चा के लिए ये लोग हड्डी के टुकड़ों का बना हुआ एक वर्म प्रयोग में लाते हैं, जो ताँत से वधा रहता है। लोमड़ी ऋौर भेड़ियों को पकड़ने के लिए ये चूहेदान जैसे जाल बनाकर भी काम में लाते हैं। कभी-कभी छोटे बरछे भी इनके शिकार में व्यवहत होते हैं।

एस्किमो लोगों में विवाह की रस्म बड़ी साधारण ऋौर त्र्राडम्बररहित होती है। वर-वधू के माता-पिता ही विवाह तय करते हैं। विवाह के समय कोई विशेष संस्कार या समारोह की आवश्यकता नहीं पड़ती। विवाह के बाद पति-पत्नी एक पृथक् भोपड़े या घर में रहने लगते हैं। एक पुरुष अनेक स्त्रियों से विवाह कर सकता है, जिनमें से एक उसकी प्रधान पत्नी मानी जाती है ऋौर उसको सबसे अच्छी तरह रखा जाता है। वही सारे घर का प्रबन्ध करती है स्त्रौर पति के व्यवहार की वस्तुस्रों की देखभाल रखती है। बच्चा दैदा होने पर माता कुछ महीनों के लिए पृथक रखी जाती है ऋौर तव परिवार से वह कुछ द्र रहती है। उस अवधि के समाप्त होने पर उसे नए वस्त्र दिए जाते हैं, जिन्हें पहनकर वह फिर पुराने घर में त्रा जाती है। एरिकमो स्त्रियाँ हाथीदाँत ऋौर हड्डियों पर नक्काशी का काम बनाना ख़ूब जानती हैं स्त्रीर इन्हीं वस्तुत्रों से वे छुरी श्रीर चाक़ू बना लेती हैं।

एस्किमो स्त्रियाँ श्रीर पुरुष नाचने के बड़े शौक़ीन होते हैं, किन्तु उनके नृत्य में कोई विशेषता न होकर उछल-कृद की मात्रा श्रिधिक रहती है, जिससे वे श्रपना मनोविनोद भर कर लेते हैं। बच्चे श्रपने हाथों की उँगलियों में ताँत के फन्दे फँसाकर उनसे सील, रेनडियर, कुत्ते श्रादि की श्राकृतियाँ बनाने का खेल खेलते हैं।

धर्म के विषय में एिस्किमो जातियाले कुछ भी नहीं जानते। केवल आगामी जीवन, परलोक, स्वर्ग और नरक का अस्तित्व वे मानते हैं। नरक को वे अधिरा, बर्फ से ढका हुआ, हिम के त्फ़ानों से घिरा हुआ और सील मछलियों से रहित निर्जन प्रदेश मानते हैं। वे एक सर्व-

व्यापी महान् श्रात्मा को श्रौर एक स्त्री-रूपी देवी को, जिसे वे श्रपनी रक्षा करनेवाली समस्ते हैं, कुछ-कुछ पूजते हैं। उनमें पूजा करानेवाले श्रोभे या स्थाने होते हैं, जिनको 'ऐंगीकाक' कहा जाता है। बीमारी श्राने पर या शिकार की यात्रा का शकुन देखने के समय इन्हीं 'ऐंगीकाकों' से काम पड़ता है। ये ऐंगीकाक एस्किमो लोगों को श्रच्छी तरह ठगते हैं श्रौर श्रपने कार्य्य के उपलक्ष्य में बहुत-कुछ उनसे वस्त करते हैं।

ईमानदारी त्रौर त्रतिथि-सत्कार एस्किमो जातिवालों के सबसे बड़े गुण हैं। वे किसी की वस्त को एकान्त में पड़ी देखकर भी कभी नहीं चुराते । घर आए हुए अतिथि को त्रपने भोजन का सर्वोत्तम श्रंश देना वे त्रपना परम कर्त्तव्य समभते हैं, चाहे स्वयं उनको श्रौर उनके परिवार को मुखा हो क्यों न रहना पड़े । बीमार व्यक्तियों को वे एक अलग घर बनाकर उसमें रख देते हैं श्रीर श्रावश्यक व्यवहार की सामग्री उसमें रखकर उनकी स्रोर से निश्चिन्त हो जाते हैं। यदि उनके घर में ही कोई मर जाय तो उनको अपने सारे वस्त्र फेंक देना पड़ते हैं, किन्त इस प्रथा का कोई कारण समभ में नहीं स्राता स्रौर न वे स्वयं ही उसे जानते हैं। मतक शरीर को वे वर्फ में गड्ढा खोदकर दफ़ना देते हैं। कभी-कभी दक्षनाने के बजाय वे मुदें को उसके व्यवहार किए हए सामान सहित किसी पहाड़ की चट्टान पर दूर छोड़ ग्राते हैं। बच्चे के मरने पर उसके साथ वे उसके खेलने के खिलौने ग्रादि भी दफ़ना देते हैं। उनका विश्वास है कि परलोक में उसे उनकी ज़रूरत पड़ेगी। मृत व्यक्तियों के प्रति उनका व्यवहार पूर्ण उदासीनता का रहता है, यद्यपि कुछ जातियों में इसके ठीक विपरीत होता है। वे अपने मृत संबंधियों की कुबों पर जाते हैं और घंटों उनसे इस प्रकार वार्त्तालाप करते रहते हैं, मानों वे अपन भी जीवित ही हों।

खेद की वात है कि यह प्राचीन जाति ऋब धीरे-धीरे लुप्त होकर श्वेत जातियों में मिलती जा रही है और वह दिन दूर नहीं जब एस्किमो केवल एक बीते इति-हास का ही शब्द रह जायगा । वस्तुतः नए युग की सभ्यता के गुण ऋौर दोष दोनों ने एस्किमो के जीवन में घर कर लिया है ऋौर फलतः वे नवीनता के कृतिम प्रकाश में तीत्र गति से खिंचते चले जा रहे हैं।

45

7 50 E



# लाप

#### योरप के बर्फ़ीले उत्तराखगढ़ के निवासी

यो रप के धुर उत्तरी प्रदेश श्रीर रूस के उत्तरी सीमान्त के बीच नावें, स्वीडन श्रीर फ़िनलैंड के हिमाच्छादित जनशून्य भागों को लापलैंड के नाम से सम्बोधित किया जाता है, जिसकी सीमा श्वेत सागर तक मानी जाती है। इस कड़ाके की सदीं के प्रदेश के निवासी 'लाप' के नाम से पुकारे जाते हैं, जिसका श्रर्थ है 'ख़ाना-बदोश'। इन लोगों का यह नाम स्वीडन के निवासियों ने प्राचीन काल में रखा था, परन्तु स्वयं लाप श्रपने को 'समे-लात्स' कहते हैं। श्रपने प्रदेश में उनका श्राधिपत्य होने का उल्लेख जिस समय इतिहास के पृष्ठों में पहलेपहल श्राया उस ज़माने में वे उपनिवेश-स्थापकों के रूप में पाए गए न कि विजेताश्रों के रूप में। वे श्रपने देश को 'साव्मे' या

'समे' कहते हैं। 'समे' शब्द जिस घातु से बना है उसका अर्थ अनुमानतः 'काला' माना जाता है। सच पूछा जाय तो विदेशियों ने इस जाति को तुच्छतां की दृष्टि से 'लाप' नाम दिया, जैसा कि आजकल लाप लोग अपने ही असम्य बन्धुओं को, जो उनसे बहुत सी बातों में अपेद्धा- कृत न्यून होते हैं, 'लाप' कहकर पुकारते हैं। सम्भवतः 'लाप' शब्द फ़िनिश भाषां के 'लापू' शब्द का विकृत रूप है, जिसका अर्थ होता है—'पृथ्वी के सिरे पर रहनेवाले लोग'। लाप जातिवाले दो श्रेणियों में विभाजित हैं—समुद्री लाप, पहाड़ी लाप, और जंगली लाप। एस्किमो लोगों की तरह इनकी भी कुल जन-संख्या अट्टाइस से तीस हज़ार तक समभी जाती है।

समुद्री लाप समुद्र श्रौर निद्यों में मल्लियों का शिकार करते हैं। उनकी नावें बड़ी सुन्दर होती हैं श्रौर स्खी हुई मल्लियाँ, श्रुंड श्रौर जंगली मुर्गे बेचकर वे पेसा कमाते हैं। व्यागर करना उनको ख़ूब श्राता है, क्योंकि विदेशियों के सम्पर्क में श्राए हुए उनको काफ़ी समय हो चुका है। जब वे पर्याप्त धन इकट्ठा कर लेते हैं तब थोड़ी ज़मीन लेकर घर बनाते श्रौर वहीं बस जाते हैं। उन पर नई सम्यता का प्रभाव पड़ चुका है श्रौर वे उसकी सुविधाश्रों से लाभ उठा रहे हैं। उनकी बस्तियाँ समुद्र-तट पर ही पाई जाती हैं। वास्तव में पहाड़ी श्रौर जंगली लाप ही 'लाप' जाति के वास्तविक प्रतिनिधि होते हैं। वे पर्यटनशील होते हैं श्रौर उनको एक ख़ानाबदोश जाति कहना श्रमुचित न होगा। लापलैंड में बहुतायत से पाया जानेवाला रेनडियर या बारहिसंघा उनकी सबसे

वड़ी सम्पत्ति समभी जाती है ऋौर उसे ही वे पालते हैं। लाप जाति, संख्या में न्यून होने पर भी, अपनी दो विशेषतात्रों के लिए प्रसिद्ध है। एक तो यह कि इस जाति की उत्पत्ति का इतिहास इतना प्राचीन है कि उसका पता ही नहीं लगता; दसरी यह कि इस जाति के लोग, हज़ारों वर्षों का समय बीतने पर भी आज भी, वैसे ही रूढ़िवादी हैं और सभ्यता से वैसे ही दूर हैं जैसे कि पहले थे श्रौर उनकी रहन-सहन तथा वेशभूषा में भी बहुत कम परिवर्त्तन हो सका है। एक सुदूर देश में भयंकर कड़ाके की सदीं, हिमाच्छादित पर्वतों के नीचे बर्फ़ीली चादरें स्रोढे हुए ऊँचे-ऊँचे पेड़, तुषारकणों की बौछार करती हुई ब्रॉंधी, दिन को रात बनानेवाला घोर ब्रन्धकार, काले आकाश के नीचे निस्तब्धता के साम्राज्य में खोई हुई प्रकृति--ऐसे ऋजीब वातावरण में लाप लोग न जाने कितने हज़ार वर्षों से एस्किमो लोगों की भाँति प्रकृति से निरंतर लोहा लेते हुए ऋपनी जीवन-यात्रा पूरी करने में प्रयत्नशील हैं।

लाप लोग शरीर से हृष्ट-पुष्ट न होने पर भी बड़े साहसी, मज़बूत ऋौर परिश्रमी होते हैं। उनकी ऋायु का ऋौसत ८० वर्ष से कम नहीं होता। उनका रंग गहरा ताँवे जैसा, धूमिल या गोरा होता है, जो प्रान्तीय जलवायु के ऋनुसार ऋलग-ऋलग मिलता है। उनके केश सुनहरे, भूरे, या हरापन लिये हुए काले होते हैं। श्राँखें काली, भूरी या नीली होती हैं। दादी उनके बिल्कुल नहीं उगती या बहुत कम होती हैं। मुँह बड़ा, होठ मोटे श्रौर हाथ-पैर छोटे होते हैं। स्त्रियों के चेहरे मंगोल जातिवालों की माँति चौड़े होते हैं श्रौर नाक नीची व फैली हुई होती हैं। उनकी त्वचा कोमल श्रौर कपोल गुलाबी होते हैं। विदेशियों के सम्पर्क में श्रा जाने के कारण लाप स्त्रियों की वेशभूषा में कहीं-कहीं बड़ा परिवर्त्तन हो गया है। टंढे देशवासियों के श्रमुकूल खालों श्रौर चमड़े के वस्त्रों को छोड़ कर श्रब वे ऊन के बने हुए मोटे विदेशी वस्त्र व्यव-हार में लाती हैं। परन्तु जाड़ों में स्त्री-पुरुष सभी रेनडियर की खाल के कपड़े पहनते हैं, जिनमें रोएँदार माग मीतर की श्रोर रखा जाता है। स्त्रियाँ ऊनी वस्त्रों के ऊपर एक घुटनों तक लंबा चोगा भी पहनती हैं, जिसके छोर पर



लाल-पीली धारियाँ होती हैं। एक सुन्दर कामदार पेटी उनकी कमर में बँधी रहती है, जिसमें चाकू, केंची तथा स्नन्य स्नावश्यक वस्तुएँ रखी जाती हैं। पैरों में नीले रंग के लम्बे मोज़े पहने जाते हैं। स्त्रियाँ सिर के ऊपर लकड़ी के ढाँचे पर ऊनी कपड़ा या रोएँदार खाल चढ़ा-कर बनाई हुई एक ऊँची टोपी पहनती हैं। जंगली स्नौर पहाड़ी जातियों के स्त्री-पुरुष स्नमी भी रेनडियर की खाल के बने रोएँदार कपड़े ही पहनते हैं। गर्मियों में खाल के पाजामे, चमड़े के जूते, जिनकी नोक ऊपर की स्नोर मुड़ी रहती है, स्नौर एक चुस्त कमीज़ पहनी जाती है। जब वे बाहर शिकार को जाते हैं, तब खाल के बने हुए बड़े-बड़े भोले, जिनमें खाने-पीने का सामान रखा रहता है, कंधे पर डालकर ले जाया करते हैं। ये लोग एक लम्बी कमीज़ भी पहनते हैं, जिसको उनकी भाषा में 'बदमल' कहा जाता है।

पहाड़ी लाप ख़ानाबदोशी की ज़िन्दगी बसर करते हैं। वे जंगली इलाकों में किसी ऊँची जगह या टीले पर छोटा-सा मचान बाँधकर उस पर लकड़ी का घर बनाते हैं, जिसको 'नजाला' कहते हैं। नवंबर के शरू में पहाड़ी लाप दिच्चण या पूर्व के भूभागों की त्रोर चल देता है ऋौर जाड़ों भर इधर-उधर घूमता रहता है। मई के महीने में वह वापस लौटता है। ज्योंही ज्यादा गरमी पड़ने लगती है, वह पहाड़ों में चला जाता है स्त्रौर गरमी भर ऋपने ढोरों को चराता रहता है। पनीर उसका प्रिय पदार्थ है, जिसे वह इसी बीच में तैयार करके जमा कर लेता है। अवतुबर आते ही वह अपने ढोरों में से बढ़े हुए बारहसिंघों (रेनडियर) को मारकर जाड़े के लिए भोजन का प्रबंध कर लेता है। रेनडियर के फुंड उसकी प्रमुख सम्पत्ति समभे जाते हैं त्रौर उन्हीं के लिए चारे की खोज में उसे ख़ानाबदोशी का जीवन व्यतीत करना पड़ता है। ऋपने प्रवासकाल में वह तम्बू में रहता है। उसका भोजन रेनडियर का मांस, दूध ऋौर चर्बी है। उसी की खाल से वह कपड़े बना लेता है। ज़रूरत के वक्त वह रेनडियर पर बोभा भी लाद लेता है। लापलैंड में लाखों की संख्या में ऋर्ध-जंगली रेनडियर पाये जाते हैं।

जंगल के रहनेवाले लाप लोग एक निश्चित प्रान्त की सीमा के आगे नहीं जाते और प्रत्येक के पास थोड़ी-बहुत ज़मीन होती है, जिस पर उसका मौरूसी अधिकार रहता है। प्रवासकाल के लिए उनके पास बहुतेरे छोटे-छोटे भूभाग होते हैं जिन पर वे जा बसते हैं। वे मई के महीने में अपने रेनडियर के फुंडों को छोड़ देते हैं ख्रौर गरमी के मौसम में तथा जाड़ों के ख्रारम्भ में उनको फिर पकड़ लाते हैं। वे शिकार करते हैं ख्रौर मछलियाँ पकड़ते हैं। वे कुत्ते भी पालते हैं।

समुद्री लाप, जैसा हम पहले कह चुके हैं, निदयों के किनारे और समुद्री तट पर भोपड़े बनाकर रहते हैं। ये लोग भी रेनडियर पालते तथा मछिलियाँ मारते हैं। व्यापार ही इनका मुख्य पेशा है, फिर भी ये अधिकतर गरीब होते हैं। इनके भोपड़े मिट्टी और लकड़ी के लट्टों के बनते हैं। शिकार करने के लिए लाप लोग धनुष-बाण, छुरी, भालू मारने का बर्छा, तथा अन्य मामूली अस्त्र-शस्त्र व्यवहार में लाते हैं, जिनकों वे स्वयं बना लेते हैं। रोऍ-दार जानवरों को मारने के लिए वे बिना फल के बाण का व्यवहार करते हैं, जिसमें उनकी खालें ख़राब न हों और बेची जा सकें।

लाप स्वभाव से सीधे होते हैं। भयंकर श्रपराध करने-वालों का उनमें सर्वथा ऋभाव है। एक ही ऋपराध वे करते हैं ऋौर वह यह कि कभी-कभी ऋपने पड़ोसियों के पालतू रेनडियर मार डालते हैं। ऋपनी व्यक्तिगत रहन-सहन ऋौर वस्त्रों के विषय में वे बड़े गनदे होते हैं। वे पुरानी परंपरा के पच्चपाती श्रीर गंभीर प्रकृति के किन्तु हँसमुख होते हैं। कंजूसी की स्रादत उनमें बहुत होती है। वे व्यवहार में लालची पाए जाते हैं ऋौर बहुत कम सच बोलते हैं। किन्त एरिकमो की तरह कठिनाइयों में हँसते रहना उनका विशेष गुण है। ऋपनी धार्मिक भावना ऋों के वे हट समर्थक होते हैं ऋौर भावुकता को ज़रा भी ठेस लगने पर वे उत्तेजित हो जाते हैं। वे ईसाई धर्म को मानते हैं, मगर जादू-टोने में भी विश्वास रखते हैं। ऐसा सुना जाता है कि एक लम्बे चाबुक की रस्सी में गाँटें देकर वे लटका देते हैं और उसके द्वारा श्रांधी चला देते हैं! एक बड़ा ढोल, जिस पर तरह-तरह के चित्र बने रहते हैं, भविष्य जानने के लिए प्रयोग में त्राता है। उस ढोल पर एक कोने में पूरा आघात करने से सूटर्य, दो बार आई-तिरछे त्राघात करने से थोर देवता, तथा इसी भाँति ईसा,

मरियम त्रौर पितित्र त्रातमा के त्राने का संकेत माना जाता है। कोई भी लाप, जो सयाना हो गया हो, इस ढोल द्वारा त्रपना प्रश्न पूछ सकता है, परन्तु ऋषिकतर त्रसा-धारण प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए जाद्गर बुलाया

जाता है, जिसे वे 'नोग्रा-यद' कहते हैं। वह एक छड़ी लिये रहता है, जिसे 'ग्ररपा' कहते हैं, ग्रौर उसे ढोल पर रखकर उसे बजाते हुए प्रश्नों के उत्तर देता है।

लाप लोगों में पूर्वजों के विषय में कुछ टूटे-फूटे उपाएयान प्रचलित हैं, जिनके द्वारा यह ज्ञात होता है कि वे कभी सुदूर पूर्व के देशों में रहते थे। इसके अतिरिक्त नार्स लोगों से उनके पूर्वजों का जो संप्राम हुआ, उसकी कथा भी वे बतलाते हैं, किन्तु किस प्रकार उनके पूर्वज लापलेंड में आए और कहाँ से कहाँ गए, यह वे नहीं जानते।

लाप-परिवार में पिता ही घर का मालिक होता है श्रौर उसी की हुक्मत सब पर चलती है। सब उसकी श्राज्ञा का पालन करते हैं। पिता के बाद बड़ा पुत्र उस पदवी का श्रिधकारी होता है। माँ-बाप यदि चाहें तो श्रपने लड़कों को पैतृक

अधिकार से विज्ञित भी कर सकते हैं। अगर कोई लड़का बाप से जुदा हो जाता है तो उसे अपनी पत्नी के दहेज की रक़म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिया जाता और वह पिता की सम्पत्ति का अधिकारी भी नहीं रह जाता। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि लाप लोगों ने कई बार पिछले वधों में नार्स लोगों, रूसवालों, स्वीडन-निवासियों श्रीर विरकारिलयन लोगों से लड़ाइयाँ लड़ी हैं। किन्तु स्वमाव से ये शान्त प्रकृति के लोग हैं श्रीर

त्रापस में कभी भी लड़तेभगड़ते नहीं देखे जाते। हाँ,
योरपीय सभ्यता के सम्पर्क
में त्राने के बाद इन लोगों
में इधर बहुत-से दुर्व्यसन
त्रा गए हैं। उनमें शराब
त्रीर काफ़ी का सेवन बढ़
गया है त्रीर वे तड़कभड़कदार वस्त्र पहनने के
काफ़ी शौक़ीन हो गए हैं।

एस्किमो की भाँति लाप लोगों के लिए भी आधुनिक 'सभ्यता' की छूत ऋहित-कर ही साबित हुई है श्रीर सभ्य संसार के विविध रोगों से आकान्त होकर वे उस कठोर वातावरण का सफलतापूर्वक सामना करने की अपनी पैतक शक्तिको दिन पर दिन खोते चले जा रहे हैं। उनका जीवन योख की हलचल से भरी जीवन-धारा के सम्पर्क में ब्राकर श्रिधिकाधिक जिटल भी होने लगा है। वर्त्तमान महायुद्ध ने तो ऋौर भी विशेष रूप से उनके समाज-बंधन को हिला दिया है, क्योंकि अब तो ग्रपने बर्ज़ीले सुनसान प्रदेश

श्रपने बर्झीले सुनसान प्रदेश के सीमान्त पर उन्हें रोज़ तोपों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती है श्रीर उनके माथे पर होकर हवाई जहाज़ दौड़ने लगे हैं। निस्संदेह, कुछ ही दिनों में उनके जंगली जीवन की कहानी केवल इतिहास की कहानी रह जायगी!



# समृदी और ऑस्तिऑक साइवेरिया के सूने हिम-प्रदेश के वाशिन्दे

१. समूदी

पटारों श्रीर जंगलों में रहनेवाली समूदी जाति का इतिहास बड़ा ही श्रनोखा है। एशिया महाद्वीप के धुर उत्तर में श्रोबी नदी का मध्य भाग श्रीर श्राकंटिक तट पर चेस्काया श्रीर खटंगा की खाड़ियों के बीच का प्रदेश समूदी लोगों की निवासभूमि कहा जाता है। इनके देश की सीमा कैनीन प्रायद्वीप तक मानी जाती है। समूदी साइवेरिया की सबसे प्राचीन जंगली जाति मानी जाती है। लोगों का श्रनुमान है कि पहले कभी श्रल्टाई पर्वतों श्रीर श्राकंटिक महासागर के बीच का

सारा लम्बा-चौड़ा भूभाग समूदी लोगों के में था। पश्चिमी साइवेरिया में बहुत-से पुराने टीलों से, जिनके नीचे कहें मिलीं हैं, काँसे के युग की बहुत-सी ऐसी वस्तुएँ खोदे जाने पर मिलीं हैं, जिनके द्वारा यह पता चला है कि पुराने जमाने में उस प्रदेश में यूग्रो-समूदी नाम की कोई अर्द्ध-सम्य जाति बसी हुई थी। ऐसा अर्जुमान किया जाता है कि समूदियों के पूर्वज खाने खोदने के कार्य्य में विशेष दन्न होते थे। उनकी खानों के

चिह्न पचास फ़ीट की .
गहराई तक मिलते हैं।
इन खानों में बनी हुई
मिट्टियाँ भी पाई जाती
हैं, जिनमें वे लोग ताँबा,
टीन, सोना आदि
गलाया करते थे। उनके
अस्त्र-शस्त्र कड़े काँसे के
बनते थे और उसी धातु
से वे बर्चन भी बनाते
थे। खुदाई में मिले हुए

वर्तनों पर बड़ी सुन्दर काँसे की चित्रकारी देखी गई है और उन पर चमकीली पालिश भी पाई जाती है। घातुत्रों के काम के ये लोग बड़े चतुर कलाकार थे, किन्तु उनके वनाए हुए मिट्टी के बर्तनों को अत्यन्त महे और साधारण देखकर आश्चर्य होता है। पुराने जमाने में समूदी लोग ख़ानाबदोश न थे, वरन् स्थायी घर बनाकर रहते थे। वे घोड़े, भेड़ और बकरियाँ पालते थे। तब पाँचवीं शताब्दी में तुकों ने उनके देश पर आक्रमण कर उन्हें दासता के पाश में जकड़ लिया। लोगों का कहना है कि उन्हीं तुकीं-तातारी जातियों ने, जिनमें हूण और यूपियन आदि विशेष उल्लेखनीय हैं, समूदियों पर आक्रमण करके उनको उत्तरी प्रदेशों की ओर खदेड़ दिया।

रूस की भाषा में 'समूदी' शब्द का अर्थ है— 'कचा आहार खानेवाले'। समूदियों की जाति निश्चय ही एक प्राचीन जाति है, जो समय के प्रवाह में पड़कर धीरे-धीरे नष्ट

होती जा रही है। इस जाति के लोगों की आकृति मंगोल जैसी होती है। ये लोग लाप लोगों से कुछ लम्बे होते हैं, परन्तु इनके कद का श्रौसत देखते हुए इन्हें नाटा ही कहना चाहिए। इनका सिर चौड़ा, श्राँखें

> गोल श्रौर छोटी, तथा शरीर गठा हुश्रा होता है। रंग गहरा मटमैला, बाल काले, होठ मोटे, दाढ़ी बिखरी हुई श्रौर मूछें काली होती हैं। उनकी बोली फिनो-यूश्रियन भाषाश्रों का सम्मिश्रण है श्रौर वह सानुनासिक समभी जाती है।



समूदी पुरुष

समृदियों की वेशभूषा ठएढे देशों में रहनेवाली अन्य जातियों जैसी ही होती है। जाड़ों में पुरुष रेनडियर की खाल के बने हुए घुटनों तक ऊँचे पाजामे पहनते हैं। छोटे रेनडियर की खाल के बने लंबे मोज़े भी, जिनमें रोएँदार भाग भीतर रहता है, अधिकतर पहने जाते हैं। इसके बाद जूतों का नम्बर आता है, जो मोज़े को मिलाकर जाँघों तक लम्बे बनाए जाते हैं। ये लोग रेनडियर की खाल का बना एक लम्बा चोगा भी पहनते हैं, जो आस्तीनदार होता है। उसके ऊपर कमर में ये एक पेटी-जैसी बाँघते हैं। चोग़े का कालर काफ़ी ऊँचा और सीधा रखा जाता है और वह प्रायः सिर से भी ऊँचा होता है। इनकी टोपी भी उसी खाल से बनती है। गिमियों के मौसम में वही चोगा उलटकर पहना जाता है, ताकि बालदार हिस्सा बाहर की ओर रहे। मगर बरसात में वही भीतर की ओर रखा जाता है। जब बर्फ प्रेती है और ठंढ बढ़ने लगती है,

तब चोगे के ऊपर एक श्रौर कोट पहन

समूदियों का मुख्य धन रेनडियर या हिम-प्रदेश का बारहसिंघा होता है। ये लाखों की संख्या में लम्बे-चौड़े बफ़ींले पठारों श्रीर दलदलों में सिवार की खोज में फिरा करते हैं। समूदी इन रेनडियरों को पालते श्रीर उनसे बोभा ढोने तथा वर्फ़ पर चलनेवाली स्लेज गाड़ियाँ खींचने का काम लेते हैं। रेनडियर का मांस भी

खाया जाता है श्रौर उसकी खाल के कपड़े बनाए जाते हैं। समूदियों के तम्बू तक रेनडियर की खाल के ही बनते हैं। शिकार करना श्रौर मछली पकड़ना ही समूदियों की जीविका का मुख्य साधन है। उनको श्रोबी नदी के निचले भाग में इसकी मुविधाएँ रहती हैं। वे भेड़िये श्रादि मांसाहारी पशुश्रों तक को मारकर

खा जाते हैं। इन लोगों के शिकार के हथियार प्रायः पत्थर श्रौर हड्डी के होते हैं।

समूदी जन्म से ही स्वतंत्रताप्रिय होता है, फलतः सहज ही उस पर कोई अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। साथ ही वह अपने पड़ोसी जातिवालों की भाँति अतिथि-सत्कार करना भी ख़ूब जानता है। ईमानदारी और सचाई उसके विशेष गुण कहे जा सकते हैं। वर्फ़ीले पठारों या बस्तियों के बाहर पड़ी हुई अपने पड़ोसियों की कोई भी वस्तु, जो कैसे ही छूट गई हो, वह कभी नहीं चुराता। टोबोलस्क से आनेवाले सौदागर जब उत्तरी प्रदेशों में गर्मियों में मछालियाँ ख़रीदने जाते हैं तो अपने साथ आटा, नमक आदि वस्तुएँ ले जाते हैं और इन चीज़ों को अपने ठहरने के स्थानों में रख देते हैं। जो वस्तुएँ बच जाती हैं, उनको अगले साल के लिए वे वहीं सूनी छोड़ कर चले जाते हैं। यदि कोई समूदी उधर से निकलता है और उसे बड़ी आवश्य-

> कता होती है तो वह श्रपनी श्रावश्यकता मात्र का सामान उसमें से ले लेता है। इस सौदे के बदले में वह उधार-पत्र के स्थान पर एक खाँचेदार छुड़ी रख देता है। तदनंतर मछुलियों का मौसम श्राने पर जब उसके पास उधार चुकाने का पर्याप्त साधन हो जाता है तो वह सौदा-ग़र के पास जाता है श्रीर उधार चुकाने के लिए काफ़ी मछुलियाँ उसको दे देता है। इस माँति सौदे की भरपाई हो

> > जाती है। जो यात्री उधर
> > गए हैं, उन्होंने त्रापने त्रानुभव से इस बात का समर्थन
> > किया है त्रार उनका कहना
> > है कि समूदी बड़े दयावान,
> > प्रसन्नचित्त, त्रातिथि-सत्कार
> > में निपुण त्रार त्रापनी
> > वस्तुत्रों को दूसरों के साथ
> > बाँट लेने में बड़े उदार होते
> > हैं। वे त्रापनी स्त्रियों का
> > बड़ा त्रादर करते हैं। वे
> > स्वभाव से ही शान्तिप्रिय



समूदी स्त्री

स्रौर मिलनसार होते हैं। ऋपने मित्रों स्रौर परिचित लोगों से केवल भेंट करने के स्राभिशाय से वे प्रायः कोसों की कठोर यात्रा किया करते हैं। क्रिस्से-कहानियाँ सुनने-सुनाने का भी उन्हें बड़ा चाव रहता है।

यूरॉक के समूदी बड़े साहसी ऋौर युद्धप्रिय होते हैं श्रीर कई बार पिछले वर्षों में रूसी ग्राक्रमणकारियों से वे लोहा ले चुके हैं। दिल्ला प्रदेश के समूदी तातारी जातियों से बहुत-कुछ मिलते-जुलते हैं। उनमें से कुछ ऋबा-कान के पठारों पर खेती भी करते हैं और पशु पालते हैं। उनकी बोली सगाई-तातारों की बोली से काफी समानता रखती है। टोमस्क में त्र्योबी के पास रहनेवाले समृदी रूस के निवासियों से विशेष प्रभावित हुए हैं और उनकी रहन-सहन रूसियों-जैसी ही है, किन्तु वे खेती नहीं कर सकते ! वे अधिकतर गरीब हैं त्रौर त्रपने को सँभालना उनके लिए कठिन हो रहा है। रूसियों के साथ प्रायः समृदियों का सम्पर्क पहले इतना ही रहता था कि वे प्रति वर्ष स्रोबोडर्स्क स्रौर पस्तोसर्स्क के मेलों में जाते थे, जहाँ ज़ार-कालीन रूसी उनको बुरी तरह उगते थे। किन्तु रूस में सोवियट प्रजातंत्र की प्रस्थापना के बाद से इन आदिम जातियों के साथ सहानुभूति का बर्चाव किया जाता है श्रौर उनकी प्रगति का भरसक प्रयास किया जा रहा है।

समूदी धर्म शमन धर्म से मिलता-जुलता है त्र्यौर साधा-र एतया ये लोग मूर्तिपूजक ही होते हैं। जो धनी श्रीर सम्पन्न परिवार के लोग हैं, उन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है। पर हृदय से समूदी लोग ईसाई धर्म को स्वी-कार करना नहीं चाहते। उनको मूर्त्ति-पूजा विशेष प्रिय है श्रौर उसी को वे श्रपना जातीय धर्म मानते हैं। समूदियों के देवता मांसाहारी होते हैं श्रौर पूजा के श्रवसरों पर कचा मांस उनकी मूर्त्तियों के मुँह में टूँस दिया जाता है। जब तक सय-कुछ ठीक रहता है तब तक तो समूदी भले ही ईसाई वने रहें, परन्तु ज्योंही उनका कोई पालतू रेनडियर मरने लगता है या बीभारी ऋथवा दूसरी कोई ऋाफ़त उन पर स्राने लगती है, त्योंही वे फिर से स्रपने प्राचीन देवतास्रों की दुहाई देने लगते हैं। ईसाई धर्म की शिचात्रों में विवाह ग्रौर सामाजिक ग्राचार-व्यवहार सम्बन्धी शिद्धा का नए दीचा पाये हुए समूदियों पर ज़रा भी असर नहीं पड़ता। उनमें सम्य समाजवाली शर्म का सर्वथा श्रभाव है। विवा-

हित ग्रौर ग्रविवाहित स्त्री-पुरुषों का साथ-साथ एक ही स्थान में रहना इसका एक उदाहरण है। स्त्रियों की ग्रदला-बदली द्वारा ग्रितिथ-सत्कार करना तो उनमें एक साधारण नियम नाना जाता है!

विदेशियों के सम्पर्क में ख्राने के वाद से समूदियों में शराव ख्रौर नशीली वस्तुद्रों का चलन बहुत बढ़ गया। रदी-से-रदी प्रकार की शराब के बदले में वे लोग ज़्यादा-से-ज़्यादा खालें, बॉलरस के दाँत व मछुलियाँ दे देने लगे। इन्हीं दुर्व्यसनों के कारण उनमें चेचक द्रादि ख्रानेकों संकामक रोगों का प्रवेश हो गया, जिनके प्रभाव से उनकी तादाद बहुत कम हो गई। ख्रव उनकी कुल ख्राबादी १०,००० के लगभग है।

समुदी लोग एक आदिशिक्त अथवा सबसे सामध्ये-वान् देवता को मानते हैं, जिसे वे 'नम' कहते हैं। उनके अनुसार वह देवता हवा में रहता है और वही विजली चमकाता है तथा बादलों के गरजने का भी वही कारण है। वही पानी बरसाता श्रौर वर्फ़ भी गिराता है। ये लोग इन्द्र-धनुष को अपने नम देवता के वस्त्र की भालर कहते हैं, जो उनकी उत्कृष्ट काव्य-कल्पना का सूचक है। यह देवता उनसे दूर रहता है श्रीर उस तक पहुँचना संभव नहीं, श्रतएव उससे वरदान पाने की श्राशा कम होने के कारण उन्होंने उसकी प्रार्थना ऋौर पूजा करना भी छोड़ दिया है। नम के त्रातिरिक्त त्रार भी बहुत-से छोटे-वड़े देवी-देवता तथा त्रात्माएँ हैं, जो समूदियों की समक्त में मनुष्य के जीवन-सम्बन्धी कार्यों में हस्तत्तेप करती हैं। उन देवों पर पूजा-पाठ श्रौर प्रार्थना का तात्कालिक प्रभाव पड़ता है श्रौर रूठने पर उन्हें मनाया भी जा सकता है ! मंत्र-तंत्र, बिलदान त्रादि से उनको प्रसन्न करने का इन लोगों में विधान है। त्र्यावश्यकता के त्र्यवसर पर त्र्यथवा किसी वली देवता का श्रिरष्ट दूर करने के लिए प्रायः उनका श्रावाहन किया जाता है। उनमें मुख्य देवता वेगाज नामक द्वीप का निवासी माना जाता है। उसकी मूर्त्ति पत्थर की श्रीर शिव-लिंग से मिलती-जुलती होती है । उसी देवता के प्रतिरूप उन्होंने पत्थर श्रौर लकड़ी की श्रनेक प्रतिमाएँ बनाकर पूजना त्रारम्भ कर दिया है, जिनकी त्राकृति मनुष्यों की त्राकृति जैसी होती है। उन प्रतिमात्रों को वे 'जदेई' कहते हैं श्रौर उन्हें रेनडियर की खाल के रंग

विरंगे कपड़ों से ख़ूब सजाते हैं। कोई भी वेहंगा पत्थर या लकड़ी का दुकड़ा उनमें देवी-देवता छों की भावना लाने के लिए पर्याप्त है। यदि मूर्त्ति छोटी होती है तो उसे समूदी कपड़े में लपेटकर हर वक्त. ग्रापने साथ ही रखता है। वह चाहे जहाँ जाए, उसके इष्ट देवता की वह मूर्त्ति मदेंव साथ रहती है, जो उसकी धारणा के ग्रानुसार उसे ग्राफ़तों से बचाती ग्रीर प्रत्येक कार्य्य में सफलता देती है।

समूदी अपने मृतकों का आदर करते और बलिदान आदि से उनको प्रसन्न करते रहते हैं। उनका विश्वास है कि मरने के वाद भी उनकी कुछ आवश्यकताएँ वैसी ही रहती हैं जैसी जीवनकाल में थीं। इसी अभिषाय से वे मृतक के साथ स्लेज गाड़ी, बर्छा, खाना पकाने के बर्चन, चाक़ू, कुल्हाड़ी आदि वस्तुएँ कुब्र में रख देते हैं। दफ़नाने के

द्यावसर पर तथा कई वर्ष बाद तक मृतक के सम्बन्धी तथा बन्धु-बान्धव उसकी कब पर रेनडियर का बिल-दान चढ़ाते रहते हैं। धनी श्रौर सम्पन्न लोग मृतक की मूर्त्त बनाकर श्रपने घरों में रखते हैं श्रौर तीन वर्ष बाद उसे भी दक्षना देते हैं। समृदी लोगों में शपथ लेने का बड़ा महत्व समभा जाता है श्रौर वे उसे एक धार्मिक कृत्य समभकर उसका श्रादर करते हैं। श्रपराधी से शपथ दिलाकर श्रपराध का निर्णय करना उनमें विशेष रूप से प्रचिलत है। उनमें भूठी शपथ कोई भी नहीं लेता।

समूदी अपने पहनावे अगेर रहन-सहन में बड़े गन्दे रहते हैं। स्त्रियाँ जब तक विवाह नहीं होता तब तक ही कुछ सक्ताई का ख्याल रखतीं हैं। जब कोई समूदी युवती अपनी छोटो-छोटो काली आँखें मटकाती, रेनडियर की चुस्त पोशाक पहनकर (जिसमें कुत्ते की खाल की फालर लगी रहती है) तथा लाल रंग के सन का कमरबन्द बाँधे, काली-काली लम्बी वेशियाँ (जिनमें पीतल और टीन के छल्ले गुँथे हों) लहराती हुई आती दिखाई देती है तो लोग तुरन्त समफ जाते हैं कि वह किसी रईस पित की खोज में निकली है, जो उससे विवाह करके बदले में रेनडियर का बहुत बड़ा फुंड उसे दहेज में दे सके!

#### २. आंस्तिआंक

साइबेरिया के इस सूने हिमप्रदेश में बसनेवाली त्रादिम जंगली जातियों में से एक—समूदी जाति—का कुछ परिचय त्राप विछलो विक्तियों में पा चुके हैं। त्राइए, त्रव उन्हीं की एक त्रीर पड़ौसी जाति के संबंध में त्रापको कुछ बताएँ, जो कि 'त्रॉस्तिन्रॉक' के नाम से प्रख्यात है त्रौर केवल शिकार द्वारा त्रपना भरण-पोषण करते हुए त्रोबी नदी की तलहरी में बसती है।

त्रोबी क्या है ? कुछ योरपीय यात्री, जिन्होंने सघन जंगलों में होकर बहती हुई इस विशाल महानदी के प्रवाह



45

7 5y E

EF

को देखा तथा इसकी उत्ताल तरंगों की गर्जना को सुना है, प्रायः बतलाते हैं कि—'श्रोवी भूमएडल पर सबसे उदास श्रोर गम्भीर नदी जान पड़ती है। इसके सुनसान किनारों पर केवल विस्तृत दलदलों का समूह श्रोर ऊँचे सरो के जंगल के श्रातिरिक्त कोसों तक मनुष्य का नामोनिशान भी नहीं मिलता। सारस, जंगली बत्तख़ें श्रोर हंसों के भुएड कभी-कभी इधर-उधर उड़ते दिखाई दे जाते हैं श्रोर उनकी बोली उस श्रमीम निस्तब्धता को एकाएक भंग करती हुई सुनाई पड़ जाती है।'

पर त्रोबी के तट पर बसे हुए इने-गिने रूसी लोगों से यदि त्राप यही प्रश्न करें तो वे कहेंगे कि—'श्रोबी हमारी जननी है।' किसी श्रॉस्तिश्रॉक जाति के व्यक्ति से यदि त्राप पूलें तो वह अत्यन्त गम्भीर श्रौर श्रालंकारिक भाषा में उत्तर देगा – 'श्रोबी हमारी जातीय देवी है, जिसे हम श्रपने सब देवी-देवताश्रों से श्रेष्ठ मानते हैं।'

सचमुच त्रोबी नदी ऋाँहितऋाँक के जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। उसमें से मछलियाँ पकड़कर बेचने पर उसे धन मिलता है, जिसके द्वारा वह राजकीय कर श्रीर अपना ऋग चुकाता है। जो कुछ वचता है, उससे वह खाने-पीने की सामग्री, वस्त्र तथा दैनिक स्नावश्यकता की वस्तुएँ मोल लेता है। जो छोटी जाति की मछलियाँ उसके जाल में आ जाती हैं उनसे वह अपना और अपने स्वामिभक्त कुत्ते का पेट भरता है। पानी से बाहर निका-लते ही वह मछलियों को कची ही उदरस्थ कर लेता है। गर्मी स्त्रारम्भ होने पर जब स्रोबी स्त्रपनी सहायक नदियों के साथ बर्फ के बन्धनों को तोड़ती-फोड़ती, हाहाकार मचाती हुई आगे बढ़ती है, तब मैदानों में बहिया आ जाती है श्रीर चारों श्रोर सारा प्रदेश जल-मग्न दिखाई देने लगता है। ऐसा होने पर त्र्रॉस्तित्र्रॉक प्रायः मजबूरी से जंगलों में भागकर आश्रय लेता है, जहाँ उसे अपनी भुख मिटाने के लिए थोड़े-से जंगली फलों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिलता । वह जंगलों में घूमता-फिरता स्वल्प त्र्याहार पर जीवन-निर्वाह करके त्र्रपने मुसीबत के दिन काटता है। त्राशा का धुँघला प्रकाश उसे साइस प्रदान करता है, ग्रौर फिर कुछ समय के उपरान्त मौसम बदलता है, जल का प्रवाह धीमा पड़ता है, निदयाँ शान्त हो जाती हैं, उनके ऊँचे-ऊँचे किनारे मानी भूँह

खोले हुए पानी को देखने लगते हैं। धरती सूख जाती है और तब बनवासी ऑस्तियॉक नदी के तट पर अपनी भोपड़ी बनाने में जुट जाता है।

यह भोपड़ी, जिसे एक प्रकार की गुक्ता कहना चाहिए, वर्गाकार श्रौर नीची दीवारों की बनती है। उसकी छत को जाकार श्रौर ऊँची रखी जाती है। पेड़ों की टहनियाँ तथा छाल के दुकड़ों से छत को पाटते हैं। पेड़ों की छाल के बड़े-बड़े दुकड़े पहले उबालकर नरम कर लिये जाते हैं, फिर उनको एक-दूसरे से सीकर चटाई के श्राकार में बना लिया जाता है, जिसमें जब चाहे उनको लपेटकर ले जाया जा सके। भोपड़ी के भीतर फ़र्श के बीचोबीच एक गढ़ा, जिसके चारों श्रोर पत्थर रखे रहते हैं, श्राग जलाने के काम श्राता है श्रीर उस गढ़े के ठीक ऊपर धुँश्रा निकलने के लिए छत में एक छेद बना दिया जाता है। भोपड़ी के पास ही, कुछ लट्टों को गाड़कर एक मांडार-एह बनाते हैं, जिसमें खाने-पीने का सामान मेड़ियों, कुत्तों तथा भुखमरे व्यक्तियों की दृष्टि से सुरिक्तित रखा जा सके।

जाड़ा त्रारम्भ होते ही ग्रॉस्तिग्रॉक लोग जंगलों में चले जाते हैं, जहाँ ग्राकंटिक की वर्ज़ांली ग्रॉधियों से कुछ ग्रंशों तक उनका बचाव हो पाता है। जंगलों में वे गिलहरी तथा ग्रन्य छोटे-छोटे पन्नी तथा जानवरों का शिकार करके पेट भरते हैं, परन्तु मछली मारना उनका मुख्य उद्यम होने के कारण वे लोग किसी छोटी नदी के ऊँचे किनारे पर ग्रपने मोपड़े बनाते हैं, जहाँ वर्फ में छेद करके वे ग्रपने जाल ग्रौर वरछे की सहायता से मछलियाँ मार सकें। जाड़ों में रहने के लिए वे वड़ी मज़बूत भोपड़ी बनाते हैं, जो साधारण भोपड़ी की माँति स्थान-स्थान पर नहीं ले जाई जा सकती ग्रौर जहाँ की तहाँ बनी रहती है। वह नीची ग्रौर छोटी बनाई जाती है तथा उसकी दीवालें भिट्टो की होती हैं। दीवाल या छत में एक छेद करके उसमें बफ का दुकड़ा लगा दिया जाता है, जिससे छनकर भोपड़ी में प्रकाश ग्राता रहता है।

एकमात्र मळ्लियों, श्रौर चिड़ियों के शिकार पर जीवन-यापन करनेवाले श्रॉस्तिश्रॉकों के श्रितिरिक्त कुळु श्रॉस्ति-श्रॉक ऐसे भी होते हैं जो रेनडियर पालते हैं श्रौर गर्मियों में सुदूर उत्तर में ध्रुव-समुद्र तक धूमते-फिरते पहुँच जाया करते हैं। जहाँ वे सील मछलियों का शिकार करते हैं। जाड़ा ग्रारम्भ होते ही वे धीरे-धीरे वापस जंगलों में लौट ग्राते हैं। धुर-दित्त्र्ण के इलाक़ों में रहनेवाले ग्रास्तिग्राक, जिन्होंने ग्रापनी रहन-सहन रूसी लोगों जैसी बना ली है, खेतीबाड़ी करते, मवेशी पालते, या बोमा ढोने का पेशा करते हैं। साधारणतया, समूदी लोगों की माँति,

ग्रॉस्तिग्रॉक भी नवीन सभ्यता से कोसों दूर, अपनी प्राचीन परम्परा-गत रूढ़ियों के ऋन्धविश्वासी तथा पूर्वजों के रीति-व्यवहार के मानने-वाले होते हैं। पिछले वधों में, रूसवालों के हाथों वे ऐसी बुरी तरह ठगे जा चुके हैं कि अब वे उनका विश्वास नहीं करते ग्रौर उनके द्वारा सभ्य-जगत् के उपहार प्राप्त करना वे घृणास्पद समभते हैं। वे डरते हैं कि उनके वच्चे त्रागर पढ़ना-लिखना सीख लेंगे तो वे अपने माता-पिता के साथ रहना पसन्द नहीं करेंगे श्रौर इस प्रकार पाठशालाएँ उनके बढापे के एक-मात्र त्राश्रय-साधन को उनसे छीन ले जाएँगी ! श्रॉस्तिश्रॉक श्रपने

पूर्वजों के धर्मका कहरता के साथ पालन करना अपना परम कर्त्तव्य मानते हैं और समूदियों की माँति अपने धामिक सिद्धान्तों की दृढ़तापूर्वक रह्मा करते हैं। दिह्मण के शान्तों में, 'इरतीश'

क प्रान्ता म, 'इरताश' श्रास्तश्राक शिका के किनारे 'सरगुत' में रहनेवाले श्रास्तिश्रांकों ने वपितस्मा ले लिया है श्रीर श्रपनी भोपिड़ियों में वे ईसा के चित्र लटकाये रहते हैं, परन्तु उनका ईसाई मत यहीं तक सीमित समभना चाहिए। श्रोबो की सहायक निदयों के श्रासपास श्रीर 'श्रोवडोरास्क' के नीचे रहनेवाले श्रास्तिश्रांक लोग रामन-धर्म के ही माननेवाले हैं तथा मूर्ति-पूजक हैं।

समूदियों की तरह श्रॉस्तिश्रॉकों की भी कुल श्राबादी २५,००० के लगभग है श्रौर वे श्रनेक उपजातियों में विभाजित हैं। प्रत्येक उपजाति में एक ही वंश के श्रनेक परिवार सम्मिलित रहते हैं, जिनके व्यक्तियों की संख्या कई सौ से कम नहीं होती। यद्यपि उनमें से कई बहुत दूर के सम्बन्धी भी होते हैं, परन्तु श्रापत्ति के समय वे सब

एक दूसरे की सहायता करना स्रापना जातीय कर्तव्य मानते हैं।

श्रॉस्तिश्रॉक धनुष-बाण चलाने
में वड़े कुशल होते हैं। साइबेरिया
की श्रन्य शिकारी जातियों की
माँति वे श्राखेट में मारे हुए
जंगली जानवरों की हड़ियों से
भाँति-भाँति के सुन्दर तीच्ण बाण
बना लेते हैं। प्रायः ये लोग छोटे
कृद के होते हैं। उनके शरीर का
रंग गहरा श्रीर केश समूदियों के
जैसे काले होते हैं। उनमें किसीकिसी का रंग श्रधिक साफ़ होता
है श्रीर केश भी भूरे होते हैं। वे
सरल स्वभाव के, नेक श्रीर ईमानदार होते हैं। यद्यपि वे बड़े गन्दे
रहते हैं, फिर भी उनकी धुएँ से

मैली भोपड़ियाँ नार्वे या आइसर्लेंड के मछुत्रों के घरों की अपेचा साफ़-सुथरी ही पाई जाती हैं। आॉस्तिओंक लोगों की सित्रयों, की दशा बड़ी शोचनीय पाई जाती है। पिता अपनी लड़की को





श्रॉस्तिश्रॉक शिकारी श्रीर उसका कुत्ता

## रेड इंडियन

#### अमेरिका के आदिम निवासी

जातिवालों ने स्रमेरिका महाद्वीप या नई दुनिया का नाम भी नहीं सुना था, उस सुदूर भूभाग में एक विशेष जाति के ताम्रवर्णवाले मनुष्यों की बस्तियाँ वीं, जो शताब्दियों से उस महाद्वीप के एक छोर से दूसरे छोर तक स्रावाद थीं। इन ताम्रवर्णी लोगों के पूर्व जों ने एशिया से चलकर पूर्वी अन्तरीप, साइवेरिया और अलास्का के

बीच का समुद्र पार करके अमेरिका की भूमि पर पैर रक्खा था। अनुमानतः उन दिनों उत्तरी समुद्र का जल बर्फ के रूप में जमा रहा होगा, जिससे उनकी यात्रा सुगम हो गई होगी अथवा नौकाओं और डोंगियों के सहारे संभवतः वे जल-मार्ग से आए होंगे। उन्हीं के वंशज एस्किमो लोगों का नौकाओं के व्यवहार से परिचित होना इस अनुमान की पृष्टि करता है। उत्तरी

श्रमेरिका में सर्व-प्रथम पदार्रण करनेवाले एशि-याई लोग श्रौर उनके वंशज दिल्ला की श्रोर धीरे-धीरे बढ़ते गए, जहाँ की जलवायु उन्हें श्रिषक श्रमुकूल प्रतीत हुई तथा जहाँ उपजाक भूमि मिलती गई। इन ग्राहार की खोज में भटकनेवाले ग्रहेरी यात्रियों को ग्रमेरिका की शस्य-श्यामला भूमि वास्तव में स्वर्ग-जैसी प्रतीत हुई होगी ग्रौर इसीलिए ग्रपनी गति का ग्रवरोध करनेवाले किसी भी तरह के शत्रु के ग्रभाव में ये लोग विस्तृत रूप से वहाँ वसते चले गए।

वहाँ शिकार की कमी न थी-पशुत्रों का मांस खाकर

श्रीर उनके चर्म के वस्त्र धारण करके जीवन की दो सर्वप्रमुख श्रावश्य-कताश्रों की पूर्त्ति सहज ही वहाँ हो जाती थी। कोलो-रॉडो, न्यू-मेक्सिको श्रीर नेवादा प्रदेशों में विचित्र प्रकार के प्रस्तर-निर्मित्त नुकीले शस्त्र तथा छुरियाँ श्रीर बिसन-भैंसे एवं श्रन्य पशुश्रों की हिडुयाँ पाई गई हैं, जिनके द्वारा श्रमे-रिका के उन श्रादि-निवा-सियों के तत्कालीन जीवन

पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। उत्तरी तथा दिल्लिणी अमे- रिका में केवल इन्हीं लोगों और उनके वंशजों का पूर्ण आधिपत्य नहीं रहा, वरन् अन्य एशियाई जातियाँ भी दिल्लिण और पश्चिम की और





बढ़ती हुई त्रावादी के दबाव से स्वदेश छोड़कर, पूर्वकथित प्राकृतिक मार्ग द्वारा श्रमेरिका में त्राती श्रौर वसती गईं। पुरातत्त्ववेत्तात्रों का कहना है कि इनमें से श्रधिकांश लोग उत्तरी प्रदेशों में श्रधिक काल तक नहीं ठहर सके, श्रौर श्रपनी नौकाश्रों की सहायता से समुद्र-तट के किनारे-किनारे दिल्ला की श्रोर बढ़ते गए या देश के भीतरी मैदानों श्रीर घाटियों में जा वसे। इन प्रवासियों ने सारे

महाद्वीप पर इस प्रकार आधिपत्य जमा लिया था कि जब पहली बार योरपवालों ने अमेरिका सं पैर रखे तो उन्हें. समस्त महाद्वीप एवं ग्रासपास के द्वीपों में भी आर्क-टिक-तट से लेकर तिएर्रा - देल - फ़्-ए-गो के प्रदेश तक चारों श्रोर उन प्रवासियों की त्र्रसंख्य बस्तियाँ दिखाई पड़ीं।

सोलहवीं शताब्दी में योरपीय
जातियों ने श्रमेरिका पर श्राकमण कर उस पर
कब्ज़ो किया उसके
हज़ारों वधों पहले
ही से एशिया के
उन श्रादि-प्रवासी
श्रहेरियों के वंशवालों ने श्रमेरिका
में श्रपनी श्रेष्ठ
सम्यता का भंडा

फहरा दिया था। श्रन्य सभ्य जातियों से कई वातों में पिछड़े हुए होने पर भी उनका उत्कर्ष श्रौर निकास काकी ऊँचाई तक पहुँच चुका था। श्राकीटिक के वर्फ़ीले तट-प्रदेश में विचित्र प्रकार के हिमनिर्मित्त घरों में रहनेवाले, रोएँदार पशु-चर्म के वस्त्रधारी एस्किमो लोगों से लगाकर श्रमेज़न नदी की तराई के पार्श्वचत्तीं उष्णकटिबन्ध की सीमा पर स्थित



एक रेड इंडियन सरदार--अपनी प्राचीन वेशभूषा में

उत्तत वनों के निवासी खजर की पत्तियों के भोपड़ों में रहनेवाले नग्न जंगलियों । अभेरिका के इन श्रादिम वासियों ने भिन्न-भिन्न रूपों में अपने को परि-स्थितियों के ग्रान-कूल बनाने की एक असाधारण चमता का परिचय दिया। चाहे जैसा वातावरण उन्हें मिला, चाहे जैसी भी जलवाय मिली,इन आदिम जातियों के प्रति-निधि प्रकृति के रहस्यों से परिचित होकर उन्हें श्रपनी रहन - सहन के ऋनुकुल बनाने में निरन्तर सफल होते रहे । उदा-हरणार्थ शोशोनी (Shoshoni) जाति के पूर्वजों ने जसर मरुभूमि के मुलसे हुए मैदानों में रहकर वहीं बिखरे हुए दो-चार कॅटीले पौधों से ही अपना आहार प्राप्त करना सीख लिया। उन्होंने सुदूर्वर्तीं जल-स्रोतों को खोज निकाला और फीलों के किनारे फुदकनेवाले टिड्डों तथा तितलियों और कीड़ों-मकोड़ों को खाकर ही वे अपने उदर की ज्वाला शान्त करते रहे। वे ख़रगोश पकड़ने के जाल भी बनाने लग गए और अन्य साधनों के अभाव में काँस तथा फाऊ से ही अपने घर बनाकर रहने लगे। उन भोले-भाले प्रवासियों का सामाजिक जीवन केवल उनकी कुटुम्य-व्यवस्था तक ही परिमित था।

पर धीरे-धीरे उनका विकास होता गया । गुत्रातेमाला के पठारों, मोतागुत्रा नदी की तराइयों श्रौर युकेतान के सघन बनों में 'मय' नामक उनकी एक जाति ने डेढ़ हज़ार वर्षों तंक ऋपनी सभ्यता का डंका वजाया। पैसिफ़िक-तट के पार्श्ववर्त्ती मरुप्रदेशों श्रीर शीतप्रधान ऐराडीज़ पर्वतों में उन्हीं की अन्य एक जाति इन्का लोगों ने अपनी संस्कृति का विकास किया । मेनिसको की पर्वतीय उपत्यकात्रों में ऐउतेक जाति ने एक महाशक्तिशाली सैनिक राष्ट्र की योजना की। ये सब राष्ट्र काल के प्रवाह में पड़कर मिट गए, परन्तु उनकी सभ्यता के चिह्न त्राज भी उन ताम्रवर्णी लोगों के गौरव के दिनों की याद दिलाते हैं। इन सब जातियों में भाषा श्रीर रहन-सहन की. भिन्नता होते हुए भी बहुत-सी बातों में समानता भी थी। त्र्राज भी रेड इरिडयन लोग त्रापस में त्रपनी पैतृक भाषात्रों का ही प्रयोग करते हैं । सबसे त्र्राधिक स्राश्चर्य की बात तो यह है कि स्रमेरिका की इंडियन जातियों में शारीरिक बनावट, वर्ण, ग्रौर ग्राकृति की विशेष भिन्नता नहीं है। उनकी आकृति पूर्वी एशिया की मंगोल जातियों की श्राकृतियों से मिलती-जुलती है। प्रायः सभी इंडियनों के केश सीधे या कुछ कुछ धूँवराले होते हैं, स्रॉंखें भूरी स्रौर शरीर का रंग गहरा होता है, जो विभिन्न प्रदेशों की जलवायु के अनुसार साँवला, ताम्रवर्ण या गेहुँ आ पाया जाता है। इन ऋगदिम निशासियों के लिए 'रेड' या 'लाल' शब्द का प्रयोग उतना ही ऋसंगत है जितना कि 'इंडियन' शब्द का। रेड इंडियन जातिवाले न तो इंडियन ही हैं ऋौर न उनका वर्ण ही एकदम लाल है। इन्हें इंडियन की उपाधि तो स्पेनिश त्राक्रमणकारियों से भिली, जो पहले-पहल अमेरिका पहुँचने पर उस प्रदेश को

एशिया का वह भूभाग समभ बैठे थे, जिसे वे 'इंडीज़' कहते थे। ग्रीर 'रेड' या लाल शब्द का प्रयोग उनके लिए किये जाने का कारण यह था कि इन ग्रादिम निवािसयों का रंग ताँबे के रंग से बहुत-कुछ मिलता-जुलता था। पर उत्तरी ग्रामेरिकां की जंगली जातियों में बहुतों की चमड़ी का रंग भूरा या कत्थई ही पाया जाता है।

श्रगर श्राप रेड इंडियनों से उनकी जातीय उत्पत्ति के बारे में सवाल करें तो हर एक से श्रापको भिन्न-भिन्न कहानी सुनने को मिलेगी। उदाहरण के लिए किश्रोवा जाति के लोग कहते हैं कि पहला मनुष्य स्वयं किश्रोवा था। वह पृथ्वी पर किस तरह श्रीर कहाँ से श्राया, इसे वे नहीं बता पाते। उनकी जाति के विस्तार का उनके कथनानुसार यही इतिहास है कि किश्रोवा ने एक खोखले लट्टे को डंडे से पीटना शुरू किया, जिसका शब्द सुनकर एक श्रोर से लड़कों श्रौर दूसरी श्रोर से लड़िक्यों के मुंड-के-मुंड निकल श्राए!

उत्तरी श्रमेरिका में रेड इंडियनों की श्राबादी लगभग ११,५०,००० है । पुराने ज़माने में ये लोग मुख्यतः शिकार द्वारा ही ऋपना जीवनयापन करते थे ऋौर एक प्रकार के तंबुद्यों में रहते थे। फिर धीरे-धीरे उन्होंने इन टोपनुमा तम्बुत्रों में रहना छोड़कर बाँस त्रीर लट्टों के भोपड़े बनाना सीखा। व्यापार के लाभों से परिचित होने पर उन्होंने कोमल मगचर्म, पोत के मनीबेग या भोले श्रौर नीले-सफ़ेद पत्थरों के हार बनाकर बेचना भी शुरू किया। इन कामों में उनको अपनी स्त्रियों से बड़ी सहायता मिलती थी, क्योंकि वे बड़े सुन्दर ढंग से इन वस्तुत्रों को त्राक-र्षक बना देती थीं । धीरे-धीरे पुरुष ख्रीर लड़के खेतों में काम करने लगे और फलों तथा शाक की खेती करना सीख गए। इधर स्त्रियों ने रेतीली मिट्टी से वर्त्तनों पर देशी रंगों से बेलबूटे बनाकर भाँति भाँति का चित्रण करना त्र्यौर गरम राख में पकाकर उन बर्चनों को मज़बूत बनाना आरंभ किया। कुछ गाँवों में, जहाँ चाँदी श्रौर स्लेट की चट्टानों से निकलनेवाली हरी-नोलो धातु पाई जाती थी, स्त्रियों ने उन धातुत्रों को रगड़-रगड़कर साफ़ कर उनके आभूषण बनाकर बाज़ारों में बेचना शुरू किया । क्रमशः उन गाँवों में जब खानें खोदी जाने लगीं तो बहुत-से आदमी उनमें काम करने लग गए। त्राज भी वहाँ पाए जानेवाले नीले

चमकीले पत्थरों के हार बच्चों को पहनाते हैं श्रीर श्रीरतों की बालियों में भी वे पत्थर पिरोये जाते हैं। उन पत्थरों से बना हुआ पोत का काम बड़ा सुन्दर होता है। रेड इंडियन लोगों की स्त्रियाँ घरेलू कामों में बड़ी निपुण होती हैं श्रीर यदि श्राप उनके गाँवों में जाएँ तो प्रातःकाल ही किसी भरने के किनारे श्राप उन्हें कपड़े घोते, शाक-भाजी सींचते, श्रनाज साफ़ करते या पानी भरकर ले जाते हुए देखेंगे।

रेड इंडियन लोगों में उनके सरदार या प्रधान की पोशाक बड़ी सुन्दर होती है। वह नरम सिभे हुए मृग-चर्म को कमीज़ श्रौर पांजामा-सा पहनता है जिस पर पोत और सफ़ेद ऊन की शेएँदार भालर लगी रहती है। उसकी टोपी लाल लोमड़ी की खाल की बनी होती है जिसमें एक चोंटी पीछे लटकती रहती है। टोपी की शिखा सफ़ेद नेवले की खाल से बनती है जिसके ऊपर गिद्ध के दो बड़े-बड़े पंख लगे रहते हैं ! उत्तरी श्रौर दक्तिणी श्रमेरिका के निवासी रेड इंडियनों की रहन-सहन ग्रौर वेशभूषा में यद्यपि ऋब बहुत-कुछ परिवर्त्तन हो चुका है, किन्त फिर भी वे समय-समयं पर ऋपनी जातीय पोशाक पहनते ग्रौर उस पर श्रभिमान करते हैं।

रेड इंडियन लोग शिकार के बड़े प्रेमी होते हैं। वे धनुष-बाख श्रौर बरछों से श्राखेट करते हैं। जिस श्रसाधारख वेग श्रीर चातुर्य से वे श्रपने शस्त्रों का प्रयोग करते हैं, उसे देखकर चिकत रह जाना पड़ता है। िकन्तु राइफल श्रीर बन्दूकों से निशाना मारने में वे इतने निपुण नहीं हो पाते। उन्होंने एक बहुत बड़ा श्राविष्कार करने का श्रेय प्राप्त किया है। सबसे पहले उन्होंने ही भैंस के कुटे हुए मांस में चर्वी मिलाकर 'पेमिकन' नामक पदार्थ बनाने का प्रचार किया। इस प्रकार तैयार किया हुश्रा मांस बहुत दिनों तक रखने पर भी ख़राब नहीं होता। श्राजकल डब्बों में बंद होकर जो मांस देश-विदेशों में भेजा जाता है श्रीर बहुत बड़े पैमाने पर सभ्य जगत् में जिसका ब्यापार तथा ब्यव-



हार प्रचलित है, 'पेमिकन' की प्रणाली उसी का आदि रूप मानी जाती है।

रेड इंडियन लोग सनोवर की छाल से छोटी-छोटी नावें त्रौर डोंगियाँ बनाते हैं, जो इतनी हल्की होती हैं कि उन्हें त्र्यासानी से उठाकर स्थल पर ले जाया जा सकता है। ये नावें हल्की होने पर भी बहुत मज़बूत होती हैं त्रौर उन पर काफ़ी बोमा लादा जा सकता है।

रेड इंडियनों में स्त्रियों श्रीर पुरुषों के नाम वड़े विचित्र रखे जाते हैं, जिनके श्रर्थ होते हैं 'उड़ता बादल', 'बैटा बैल', 'श्रपनी सास का घातक', 'उनको पाश्रो श्रीर मार डालों', 'दीवानी भावज', 'हर तरक सुननेवाला', 'खोपड़ी-चूर', 'उबलती केटली', 'बड़वड़ाती चिड़िया की पूँछ' श्रादि!

ये लोग खेल-कूद मं वड़ी दिलचस्पी लेते हैं। पुराने ज़माने से इनमें पाँसों श्रीर फिरिकियों के खेल प्रचलित हैं, जिनमें जुश्रा भी होता है। कभी-कभी पाँसे के खेल में ये लोग श्रपनी सारी सम्पत्ति बात-की-वात में हार जाते हैं। इतना ही नहीं, पुराने ज़माने में वे श्रपनी श्रीरतों श्रीर स्वयं श्रपने को भी जुए में दाँव पर लगा देते थे! हारने पर हारा हुश्रा व्यिक जीतनेवाले का श्राजन्म दास बनकर रहता था। कुश्ती श्रीर दौड़ का भी उनमें बड़ा प्रचार है, जिसमें वे सामूहिक रूप से भाग लेते हैं। वे लैकासो नामक एक खेल भी खेलते हैं, जो श्रंग्रेज़ी टेनिस के खेल से मिलता-जुलता है। शारीरिक व्यायाम को वे शुरू से महत्व देते श्राए हैं, इसीलिए वे शरीर से हृष्ट-पुष्ट, बलवान, श्रीर लम्बे-तड़ंगे होते हैं।

त्रगर हम कहें कि क्रमेरिका के इन सुदूर जंगली प्रदेश के रहनेवांलों में खास-ख़ास रोगों को दूर करने के लिए क्राज के प्राकृतिक उपचारकों के ढंग के 'स्नान' का प्रचार है, तो सहसा किसी को विश्वास न होगा। पर वास्तव में रेड इंडियन बस्ती में 'पसीने का घर' कहा जानेवाला एक स्थान होता है, जो जानवरों की मोटी-मोटी खालों, कम्बलों क्रीर भिट्टी का बनाया हुक्रा एक संकृचित कोपड़ा-जैसा होता है जिसमें हवा जाने का रास्ता बिल्कुल नहीं रखा जाता। इस 'पसीने के घर' में रोगी जब प्रवेश कर लेता है तब बाहर के लोग बड़े-बड़े पत्थरों को ब्राग पर तपाकर लकड़ी के डंडों के सहारे भीतर पहुँचाते हैं क्रीर

तव प्रवेश-द्वार विल्कुल बंद कर दिया जाता है। इसके बाद उन तपाये हुए पत्थरों पर वे लोग पानी डालते हैं, जिससे एक नम गर्मी भीतर फैल जाती है। रोगी कुछ ही देर में उस गर्मी की वजह से पसीने-पसीने हो जाता है ग्रीर घवड़ाकर वाहर भागता है तथा पास में बहते हुए किसी पानी के सोते में कूद पड़ता है। ग्रागर कोई पानी का नदी-नाला निकट नहीं होता तो रोगी के ऊपर ठंढा पानी डाला जाता है।

प्राचीन रेड इंडियन जातियों का धर्म प्रकृति के सूच्म निरीत्तण और उसके प्रभावों के अध्ययन पर अवलम्बित था। सूर्य, चन्द्र ऋौर तारों की गति का अवलोकन प्रत्येक इंडियन का धार्भिक कर्त्तव्य समभा जाता था। पशु-पित्तयों श्रीर जलजीवों की प्रगति तथा पेड़-पौधों की उत्पत्ति, विकास और त्तय को देखकर वे ऋतुत्रों का अनुमान लगा लेते थे। विद्युत्, बादल, बर्फ, वर्षा, धूप, शीत तथा उष्णता उनके लिए काल-परिमाण के परिचायक थे। रोगों के श्रदृश्य श्राधात से पीड़ित होकर वे उनका कारण जानने की चेष्टा किया करते थे। रसायन-विज्ञान, भौतिक-शास्त्र, खगोल-विद्या, भृतत्त्व तथा ज्योतिष विद्या के सिद्धान्तों से नितान्त अपरिचित होकर भी वे प्रकृति के कई नियमों के जानकार थे। उनमें पाँच ऋतुएँ मानी जाती थीं -एक वसंत का त्रागम, दूसरी ज्वार पकने का समय, तीसरी ग्रीष्म या सूर्य के ऊँचा होने का मौसम, चौथी पत्तों के गिरने का समय ग्रौर पाँचवीं शीतऋत, जब बर्फ पड़ती थी श्रौर ठराढ बढ जाती थी।

धर्म के विषय में प्राचीन इंडियन लोग व्यावह।रिकता श्रौर जीवन-विषयक उपयोगिता को ही श्रिधिक महत्व दिया करते थे। भविष्य के विचार से सर्वथा उदासीन रहते हुए वे वर्तमान के ही पुजारी थे। जब किसी इंडियन के मन में यह धारणा श्रा जाती कि उसे किसी दुष्टात्मा या प्रेत ने ग्रस किया है तो उसकी शान्ति श्रौर तुष्टि के लिए वह तत्काल प्रयत्न करता था, क्योंकि वह श्रव्छी श्रौर बुरी श्रात्माश्रों के श्रास्तित्व में दृढ विश्वास रखता था। इंडियन जातियों की इसी धारणा के श्रन्तर्गत एक निराकार सार्वभौम शिक्त की उपासना का विचार भी सिन्निहित था, जिसे वे मनुष्य की भाग्य-विधायिनी तथा दैवी तत्त्वों का संचालन करनेवाली शिक्त मानते थे। श्रलगोक्विश्रान जातिवाले

इस शिक्त को 'मिनतो', शोशोनी लोग 'पोकुन्त' ग्रौर इरोकुग्राई 'ग्रोरेन्दा' कहते थे।

कल जातियों में मृतक-संस्कार की रस्म बड़ी धूम-धाम से पूरी की जाती थी। हुरोन ( Huron ) जातिवाले ग्रपने मतक के लिए पेड़ों की छाल का एक ताबृत बनाकर गाँव के बाहर जंगल में खड़े किए गए लकड़ी के एक मचान पर रख देते थे और उसी ताबूत के भीतर मुदें को लिटा देते थे। उसी में भोजन-सामग्री तथा वस्त्रामुख्या भी साथ रख दिये जाते थे। प्रति १२ वर्ष के स्नान्तर से एक विराट सामूहिक मृतक-भोज होता था। उस दिन उस अविध में काल-कवलित होनेवाले जाति के सभी व्यक्तियों की अधियाँ मंचों पर रखे हुए ताबूतों से निकालकर बड़े प्रेम से साफ़ की जाती थीं। तब बहुमूल्य वस्त्रों में लपेटकर लोग उन्हें गाँवों में ले जाकर भेंट में दिये हुए आभूषणों के बीच सजाते थे स्रौर थोड़ी देर तक उनका प्रदर्शन करते थे। इसके पश्चात वे अस्थियाँ गाँवों से बहुत दूर पर ले जाकर एक बहुत बड़े खड़ु में गाड़ दी जाती थीं, जहाँ उस जाति के सभी पूर्वजों की क्रवें हुआ करती थीं। इस मृतक-संस्कार के पश्चात् उपस्थित दर्शकों तथा सम्बन्धियों को प्रसाद बाँटा जाता था।

श्रन्य देशों के श्रादिम निवासियों की माँति रेड इंडियन लोगों में भी दवादारू श्रीर भाइ-फूँक करनेवाले स्थाने तथा श्रोभे हुश्रा करते थे। ऐसा श्रोभा बनने के लिए बड़े कठिन श्रभ्यास श्रीर श्रनवरत शिक्षा की ज़रूरत होती थी। जो ब्यिक इसकी दीक्षा लेता था, उसे श्रपने दीक्षा-काल में बहुत दिनों तक उपवास करना पड़ता था। इसके श्रितिक कभी-कभी उसके शरीर पर बड़े नृशंस रूप में जगह-जगह घाव कर दिये जाते थे। यह श्रोभा या स्थाना वास्तव में उनका पैगम्बर, स्याना श्रीर वैद्य, सभी कुछ माना जाता था। कुछ जातियों में स्थाना होने के पहले उक्त व्यिक्त को एक कुत्ता जीवितावस्था में ही दाँतों से नोच-नोचकर खाना पड़ता था!

रेड इंडियनों की ब्याह-शादी में वर और कन्या-पन्न के लोग परस्पर मेंट-उपहारों का आदान-प्रदान करते हैं, जिसे भ्रमवश कुछ लेखकों ने कन्या-विक्रय का नाम दिया है। वस्तुतः उनके घरों में महिलाओं की बड़ी इज़्ज़त की जाती है तथा वे ही यहस्थी की स्वामिनी हुआ करती हैं।

इन रक्त वर्णवालों के लिए श्वेताङ्गों का श्रागमन मृत्य के आगमन-जैसा प्रमाणित हुआ। वस्तुतः गोरी जाति-वालों से अनवरत युद्ध करने में इन ताम्र वर्णवालों की जन-संख्या का उतना हास नहीं हुन्ना जितना उन भयंकर वीमारियों के द्वारा, जिन्हें ये गोरे योरप से श्रपने साथ लाये थे। उन बोमारियों में सबसे घातक थी चेचक की बीमारी जिसका उस समय तक उत्तरी ऋमेरिका में किसी ने नाम भी नहीं सुना था। इसके ऋतिरिक्त मोतीभरा ऋौर हैज़े ने भी ग्रपने भयंकर प्रकोप से विनाश का ताराडव रच दिया। इन बीमारियों के साथ-ही-साथ पारस्परिक लड़ाइयाँ, श्वेत।ङ्गों से युद्ध श्रौर बाद में यूनाइटेड स्टेट्स की सेनात्रों से घोर संग्राम करते हुए रेड इंडियनों की संख्या इतनी घट गई कि सन् १८७० के लगभग लोगों ने यह अनुमान किया कि आगामी पीढ़ी आने तक उनका संसार से एकदम लोप हो जाना असंभव नहीं। पर सौभाग्यवश, यूनाइटेड स्टेट्स ख्रौर कनाडा की सर-कार ने यह अनुभव किया कि रेड इंडियनों का समुल नष्ट हो जाना बढ़े अन्याय की बात होगी, स्प्रौर फलतः बहुत-सी विशेष भूमि श्रीर मैदान उनके रहने के लिए त्रालग कर दिए गए तथा उनके हितों की रचा का सम-चित प्रबन्ध किया गया। इस प्रकार यह जाति जो ल्राप्त-प्राय हो चली थी पनः बढ चली है।

कनाडा में रेड इंडियनों की रक्षा के लिए विशेष क़ानून हैं। डाक्टर की अनुमित के अलावा अन्य किसी प्रकार से शराव या नशीली वस्तुओं को किसी रेड इंडियन के हाथ वेचना या उसे मेंट में देना घोर दंडनीय अपराध समभा जाता है। प्राचीनता के स्मृति-चिह्नों की खोज में भटकनेवाले अदूरदर्शी यात्रियों द्वारा खोदी जाने और नष्ट की जाने के भय से उनकी पुरानी समाधियों को भी एक विशेष क़ानून द्वारा सुरक्तित कर दिया गया है।

नये युग की सम्यता के प्रकाश ने रेड इंडियनों के प्रदेशों में भी प्रवेश करके अब उनकी रहन-सहन को बहुत-कुछ बदल दिया है। मशीनों, मोटरों और विजली के उप-योग उनको ज्ञात हो चुके हैं। उनमें से बहुतेरे अमेरिका की राष्ट्रीय सेना में भरती होकर इस समय विश्व-व्यापी महायुद्ध में मित्रराष्ट्रों की ओर से लड़ाई भी लड़ रहे हैं।



### किर्ग़ीज़ श्रोर क़ज़्ज़ाक मध्य एशिया के ख़ानाबदोश चरवाहे

मध्य एशिया में कुलजा से पश्चिम की स्रोर वोलगा नदी के निचले भाग तक स्रोर स्रोबी नदी की शाखास्त्रों से दिल्लिण की स्रोर पामीर तक एवं तुर्कोमान-प्रदेश में किरग़ीज़ जाति की बस्तियाँ पाई जाती हैं। इस विस्तृत भूभाग में एक सिरे से दूसरे सिरे तक स्रपना स्रधि-कार जमानेवाली यह जाति वास्तव में तुकों की एक शाखा है। किरग़ीज़ जाति की दो उपजातियाँ बन गई हैं—एक है कारा-किरग़ीज़, जो ऊपरी भागों में रहती है, स्रौर दूसरी है किरग़ीज़-कज़्ज़ाक, जो स्टेपीज़ के मैदानों में निवास करती है। किरगीज़ों की कुल संख्या तीस लाख के लगभग है श्रौर वे इतने ही वर्गमील के चेत्रफल की भूमि घेरे हुए हैं! उनमें मंगोल जाति का श्रधिक श्रंश पाया जाता है श्रौर उनकी बोली तातारियों से मिलती है।

ऊपरी मूभागों के निवासी किरग़ीज़ दूसरी जातियों से सर्वथा अलग रहते आए हैं, किन्तु स्टेपीज़ के मैदानों में जो बस गए थे वे विशेष रूप से वोल्गा के काल-मूकों से, जो पश्चिम में रहते थे, और पूर्व के रहनेवाले ख़ानाबदोश ज़ंगारियों से मिल-जुल गए। कालमूक और ज़ंगारी जातिवाले भी मंगोल घरानों के प्रतिनिधि थे। शरीर से ये लोग साधारण कद के होते हैं, किन्तु इनके ख्रांग-प्रत्यंग बड़े गठे हुए तथा सुडौल होते हैं। स्टेपीज़ के निवासी भारी बदन के ख्रौर मोटे पाये जाते हैं। उनके केश काले, दाढ़ी कम या विल्कुंल नहीं, ख्राँखें छोटी, काली ख्रौर तिरछी, नाक चिपटी, चेहरा चौड़ा, ख्राकृति मंगोल, मुँह छोटी, हाथ-पैर बहुत ही छोटे, त्वचा मटमैलेपीले रंग की, ख्रादि देखकर ही ख्रन्य जातियों से उनकी मिन्नता स्पष्ट हो जाती है। कुछ लोगों का रंग साफ़ ख्रौर ख्राँखें नीली या भूरी भी पाई जाती हैं। उनकी बोली तुकीं से मिलती-जुलती है, परन्तु मंगोलियन, फ़ारसी, ख्ररवी ख्रौर दिल्ली साइबेरिया की भाषा के शब्दों से भरपूर होती है।

कारा-किरग़ीज़ का ऋर्थ है काले किरग़ीज़। उनका

यह नाम इसलिए पड़ा कि जिन तम्बुश्रों में ये रहा करते हैं, उनका रंग काला होता है। किरग़ीज़ जाति के यही सबसे प्राचीन श्रौर श्रळूते प्रतिनिधि माने जाते हैं श्रौर सच पूछा जाय तो किरग़ीज़ कहलाने का वास्त-विक श्रिधकार इन्हों को है। कारा-किरग़ीज़ों की संख्या श्राठ लाख श्रनुमान की जाती है।

इस जाति के सभी लोग प्रायः ख़ाना-बदोश होते हैं ऋौर पशुपालन की उनका मुख्य उद्यम है। मुख्यतः वे छोटी जाति के

मज़्बूत घोड़ों, दुम्बा भेड़ों, बोका ढोने त्रौर सवारी में चलने।ले बैलों, कुछ बकरियों त्रौर ऊँटों को पालते हैं। उनकी खेती-पाती गेहूँ, जौ त्रौर बाजरे तक ही सीमित है। इन्हीं श्रनाजों से वे कच्ची शराब, जिसे 'वोडका' कहते हैं, तैयार कर लेते हैं। व्यापार करने में उनके यहाँ सिक्का नहीं चलता। चीन, दुर्किस्तान त्रौर रूस से सौदाग़र लोग तैयार माल लेकर त्राते हैं, जिसके बदले में किरग़ीज़ लोगों से उन्हें मवेशी मिल जाया करती हैं। इसी परिवर्त्तन से क्रय-विक्रय का कार्य्य चलता रहता है।

इन पर मानप लोगों का शासन चलता है। ये मानप प्रायः उनके स्वजातीय सरदार या ऋधिकारी ही होते हैं। पहले वे चाहें तो प्रजा के लोगों को दूसरों के हाथ बेच भी सकते थे। किसी ऋधीन रियाया के प्राण हरण कर होने का भी उन्हें पूरा ऋधिकार रहता था। उन दिनों किरग़ीज़ लोग प्रायः ऋापस में बहुत लड़ते रहते थे, किंन्तु जब से ये लोग सोवियट रूस के शासन में ऋाए हैं, तब से बड़ी तेज़ी से प्रगति करने लगे हैं।

धार्मिक मामलों में कारा-किरग़ीज़ ऋपने भाई कुज़्ज़ाकों से विशेष ऋन्तर नहीं रखते।

स्टेपीज़ के मैदानों में रहनेवाले लोगों को किरगीज़



एक किरगीज़ श्रीर उसका शिशु

जाति की दूसरी शाखा के रूप में माना जाता है। वे क़ज़ाक के नाम से प्रसिद्ध हैं। क़ज़ाक का अर्थ प्रायः युड़सवार ही लगाया जाता है। सबसे पहले विख्यात किय फिरदौसी ने, जो फ़ारस का रहनेवाला था, अपनी रचनाओं में क़ज़ाक जातिवालों का उल्लेख किया है, जो बड़े ही ख़ूँख़ार, लुटेरे और हत्यारे माने जाते थे। वे घोड़ों पर सवार रहते थे और उनके मुख्य शस्त्र बर्छे होते थे। इसी प्रकार धीरे-धीरे घटनावश क़ज़ाक शब्द का प्रयोग उन सब लोगों के लिए किया जाने लगा जो लूटमार का पेशा करते और जिनके गरोह घोड़ों पर सवार होकर फिरते हुए देखे जाते थे। इस माँति यह नाम अराल और कैस्पियन सागर के बीच के भाग और दिल्ली रूस में पाई जानेवाली ख़ानाबदोश जातियों के लिए पड़ गया। क़ज़ाक लोगों की निवासभूमि लग-भग बीस लाख वर्गमील लम्बी-चौड़ी मानी जाती है।

कडजाक बढ़े ईमानदार, विश्वसनीय श्रीर सरल स्वभाव के होते हैं, परन्तु वे संकीर्ण विचारों के होते हैं त्रौर त्रपने धर्म को सबसे बड़ा मानते हुए दूसरे धर्मवालों से घुणा करते हैं। उनमें ऋधिकांश मुसलमान हैं। प्रायः सभी कुक्ज़ाक ख़ानाबदोश हुआ करते हैं। ये लोग लकड़ी के ढाँचे पर लाल कपड़ा या फ़ेल्ट (नमदा) चढ़ाकर एक अर्धचन्द्राकार तम्बू बनाते हैं, जिसमें वे रहते हैं। उनके तम्बू में कुछ ऊपर की स्रोर एक खिड़की हवा त्राने के लिए रखी जाती है। जाड़े के मौसम में वे अपने तम्बुत्रों में ही पड़े रहते हैं और आँधी-तुफान के कृष्ट फेला करते हैं। गर्मियों के दिनों में वे ऋधिकतर पड़े सोते रहते हैं या कौमिस नाम की शराब पिया करते हैं, जिसे वे स्वयं तैयार कर लेते हैं। रात को उनके दस्त-र्खान बिछते हैं त्रौर मेहमानों की दावतें होती हैं। उसके बाद क़िस्से-कहानी शुरू होते हैं, जिसके साथ-साथ बाँसरी त्यौर बालालेका नामक बाजा बजता रहता है।

उनके मनोविनोद का सबसे बड़ा साधन घोड़े की सवारी है। कड़ज़ाकों के बारे में एक कहावत प्रसिद्ध है कि 'क़ज़्ज़ाक घोड़े की ज़ीन पर ही जन्म लेता है।' इसमें सन्देह नहीं कि घुड़सवारी के फन में कोई दूसरी जाति उनसे प्रतिद्वनिद्धता नहीं कर सकती। वे घोड़े की सवारी के इतने ऋधिक अभ्यस्त हो जाते हैं कि पैदल ऋधिक नहीं चल सकते । यद्यपि वे मज़बूत और दीर्घजीवी होते हैं, फिर भी बड़े गन्दे रहते हैं । उनके खाने-पीने का कुछ ठीक नहीं रहता । अधिकतर वे भेड़ और वकरे का मांस खाते हैं, जिसकें साथ वे रोटी के बजाय बालाभिक नाजक पदार्थ का व्यवहार करते हैं । बालाभिक आटे के हलुए जैसी एक वस्तु होती है, जो पानी में घोलकर सत्तू की तरह बनाई जाती है । पीने के लिये कौमिस शराब रहती है, जिसे स्वास्थ्यप्रद, बलबर्द्धक और रोगों को निवारण करने की साक्ति रखनेवाली बतलाते हैं । कभी-कभी ये लोग थोड़े का मांस भी खा लेते हैं ।

ये लोग एक लम्बा-चौड़ा घरदार ग्राँगरखा, जिसे चपक कहा जाता है, पहनते हैं। जाड़ों में इसी तरह के कई ग्राँगरखे एक साथ पहने जाते हैं। ग्राँगरखे के उपर वे चमड़े या रेशम का एक मोटा कमरबन्द बाँधते हैं, जिसमें ग्रापनी कटार, तमाख की थैली, ग्राँगर दो चार पहनने या व्यवहार करने की छोटी-मोटी चीज़ें रख लेते हैं। स्ती या रेशमी कपड़े की बनी हुई ख़ब चौड़ी गरारे-दार पतलून पहनने का भी उनमें रिवाज है। ग्रापनी ग्रार्थिक स्थिति के ग्रानुसार ही लोग मख़मल, नमदा, स्ती या रेशमी कपड़े की पतलूनें पहनते हैं। बड़े-बड़े काले या लाल चमड़े के बूट ग्रार सफ़ेद नमदे की नोकदार टोपी को मिलाकर उनकी पोशाक पूरी हो जाती है, जो स्त्रियों ग्राँगर पुरुषों में एक-सी ही पहनी जाती है।

त्रपने पड़ोसी कारा-िकरग़ीज़ की तरह क़ज़ाक लोग भी नाममात्र के लिए सुनी मुसलमान हैं, परन्तु दिल से वे पुराने ढंग के मूर्तिपूजक ही होते हैं। वे अपने फ़क़ीरों ख्रौर नज़्मियों पर बड़ा विश्वास करते हैं। उनकी धारणा है कि फ़क़ीर या ख्रौलिया भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ के बारे में जानता है, सब कुछ कर सकता है, असम्भव को भी सम्भव बना सकता है ख्रौर इच्छा करने पर सभी प्रकार की व्याधियाँ द्र करने में सफल हो सकता है। क़ुज़ाक न तो रोज़ा रखते हैं, न बज़ू करते हैं ख्रौर न नमाज़ ही पढ़ते हैं। उनके देश में न तो मस्जिदें हैं ख्रौर न मुल्लाख्रों का नामोनिशान है। वे मुसलमान होते हुए भी हज करने की ख्रावश्यकता को महत्व नहीं देते। शायद ही कोई उनमें से कभी महा या मदीना गया हो। हाँ, इतना ख्रवश्य है कि वे पुराने फ़क़ीरों ख्रौर पीर लोगों के मज़ारों पर जाकर ज़रूर सिजदा करते हैं। पूर्वी तुर्किस्तान के इलाक़े में हज़ारों ऐसे मज़ार पड़े हुए हैं, जिन पर दूर-दूर से लोग ब्राकर पूजा-भेंट चढ़ाते हैं। ब्रापने मृत व्यक्तियों के प्रति वे ब्रादरभाव रखते हैं ब्रीर उनकी कुब्रों पर समाधि-मन्दिर बनवाते हैं।

इन लोगों में विरला ही कोई लिखना-पढ़ना जानता होगा। जो कोई भी ब्यिक ऐसा निकलता है कि मामूली

लिख-पढ़ सकता हो, उसकी वड़ी इज़्ज़त होती है। जो कोई कुरान की मूल प्रति पढ़ लेता है, वह असाधारण विद्वान् समका जाता है। प्रत्येक अवसर पर उसके प्रास लोगों की भीड़ लगी रहती है और सब उसे सम्मान प्रदान करते हैं।

ग्रशिच्ति ग्रौर ग्रपढ़ होते हुए भी क्रक्ज़िक लोग काव्य ग्रौर संगीत के बड़े प्रेमी होते हैं । उनके बहुत-से जातीय गीत हैं, जिनका प्रचार एक-दूसरे को सुनाकर होता रहता है । क्रक्ज़िक लोग ग्राप ही ग्रपने ख़ान या सरदार जुन लेते हैं, यद्यपि उनकी पूरी स्वीकृति रूस की सरकार से 'लेनी होती है । ये ख़ान लोग ग्रपनी जाति विशेष के लोगों पर ही शासन कर पाते हैं, जिसकी सीमा के बाहर उनका

कोई प्रभुत्व नहीं होता । प्रत्येक घराने के बड़े-बूढ़े लोग ही उस घराने के असली शासक समके जाते हैं। जन-साधारण के सहयोग से मध्यस्थ और मुल्तानों का चुनाव किया जाता है। लूटमार के अपराधी को बड़ा कठोर दर्ण दिया जाता है और पहले तो कभी-कभी उसे मार भी डालते थे। हत्या और व्यभिचार का अपराध करनेवालों को गला घोंटकर मारने या फाँसी पर लटका

देने की सज़ा दी जाती थी। चोरी करनेवाले को चोरी के माल का तिगुना, नौगुना, या सत्ताइस गुना धन दग्रडस्वरूप देना पड़ता था।

व्यवसाय के विषय में क्रज्ज़ाकों ऋौर कारा-किरग़ीज़ लोगों में बहुत थोड़ा ऋन्तर है। धनी ऋौर सम्पन्न क्रज्ज़ाक के पास प्रायः दो हज़ार तक दुम्बा भेड़ें पली रहती हैं। बक-रियाँ केवल ढोरों के पथ-प्रदर्शन-कार्य्य के लिए पाली जाती

> हैं। घोड़े यद्यपि छोटे कद के होते हैं, मगर बड़े मज़बूत ऋौर कदम के सच्चे होते हैं। क़ड़ज़ाकों के घोड़े प्राय: पचास-साठ मील की मंज़िल एक ही साँस में तय कर डालते हैं।

कृद्गाकों में बहुत कम लोग चाँदी, ताँबे और लोहे की.वस्तुएँ बनाना जानते हैं। खालों को पकाकर चमड़ा बनाना, ऊन कातना, रँगाई करना, तथा दिखाँ, कालीन और नमदे बनाना, ये ही उनके मुख्य व्यवसाय गिने जाते हैं। रूस, चीन और तुर्किस्तान के सौदाग्रशें से अपनी आवश्यकता की तैयार वस्तुएँ लेकर कृद्गाक लोग बदले में मवेशी दे दिया करते हैं।

सोवियट रूस के शासन-काल, में किरग़ीज़ श्रौर कुड़ज़ाकों ने बड़ी तेज़ी से

एक किरग़ीज़ स्त्री

प्रगति के पथ पर बढ़ना शुरू किया है, श्रौर वर्त्तमान युद्ध में उनके कई रिसालों ने कमाल की बहादुरी दिखाई है। रूस के नियंत्रण में मध्य एशिया के चरागाहों में श्रुव महान् श्रौद्योगिक केन्द्र प्रस्थापित हो गए हैं श्रौर श्रुनेक कुड़ज़ाक शत-प्रति-शत सम्य नागरिक बन गए हैं। फिर भी उनमें से कई श्रुव भी श्रुपनी ख़ानाबदोशी की ही ज़िंदुगी बसर करना पसंद करते हैं।

## तिब्बती

# दुनिया की छत के निवासी

📆 शिया महाद्वीप के ठीक मध्य भाग में, समुद्र की सतह से लगभग १२००० से १७००० फ़ीट तक की ऊँचाई पर बफींले पठारों की अनेक श्रेणियाँ एक दूसरे से स्पद्धी करती हुई सिर ऊँचा किए हुए खड़ी हैं। प्रकृति की नैसर्गिक छटा से ऋलंकृत गगनचुम्बी हिमालय का रंगीन दुकुल उन पर लहराया करता है। भूमएडल के किसी भाग में इतने ऊँचे पठार नहीं पाए जाते। लगभग सात लाख वर्गमील के घेरे में फैले हुए इन पठारों का ऋधिकांश भाग जनशून्य पार्वतीय प्रदेश है, जहाँ खेती-बारी हो ही नहीं सकती । हाँ, इन पठारों के दिल्ला भाग में, जो 'बदयूल' या 'भोट' कहलाता है, कुछ लहलहाते खेत श्रौर सुन्दर कलापूर्ण मकानों की बस्तियाँ दिखाई पड़ती हैं। इस संमूचे रहस्यपूर्ण प्रदेश में - जिसे बाहरी दुनिया 'तिब्बत' के नाम से पहचानती है-लगभग श्रस्सी लाख प्राणी वसते हैं, जिनमें त्राधी संख्या उन जातियों की है, जो श्रपने-श्रपने सरदारों या प्रधानों की हुक्मत में रहती हैं

तथा लासा के केन्द्रीय शासन से सर्वथा स्वतन्त्र हैं या नाममात्र के लिए ही उसका स्त्राधिपत्य मानती हैं। लासा-स्थित केन्द्रीय सरकार के शासन में साँपो या ब्रह्म-पुत्र नदी के ऊपरी भागों में रहनेवाले लोग हैं, जो सुदूर दिच्च तक फैले हुए हैं। तिब्बती पठारों का यही भाग सबसे स्त्रिधिक उपजाऊ स्रौर धना वसा है।

इस प्रदेश का नाम 'तिब्बत' क्यों पड़ा, इस विषय में विद्वानों ने पर्याप्त अन्वेषण किया है। सुना जाता है कि प्राचीन काल के कुछ, ऐसे प्रमाणपत्र मिलते हैं, जिनसे पता चलता है कि इस देश का रार्जा 'दीबा' कहलाता था, जो लंगूत तातारों की एक प्राचीन जाति के वंशजों में सेथा। सन् ४३३ ई० में, तिब्बत

के पूर्व में किसी एक राजा ने एक नए साम्राज्य की नींव डाली, जिसे वह 'तुबत' कहता था। तातारी जातियों में एक परिवार विशेष भी कई पीढ़ियों तक 'तुबत' के नाम से प्रसिद्ध था, जिसके कारण भी इस भूभाग का नाम 'तिब्बत' हो जाना सम्भव है। तातारियों की 'सिंफी' जाति की बोली में 'तुबत' का अर्थ 'विछौना' समका जाता है।

तिब्बती लोग अपनी उत्पत्ति के विषय में बड़ी मनो-रंजक कहानी सुनाते हैं, जो प्राचीन काल से उनमें प्रचलित है। उनका कहना है कि आदि काल में एक आदमी अपने तीन पुत्रों को साथ लेकर हिमालय के पठारों में घूमा-फिरा करता था। उस ज़माने में वहाँ मरुभूमि नहीं थी, ठएढ भी नहीं पड़ती थी, और ग़रीबी का नामो-निशान भी न था। पेड़ों में बड़े स्वादिष्ट और मधुर फल लगे रहते थे। चावल अपने आप पैदा होता था। खेतों में चाय के पौषे लहलहाया करते थे। बाद में समय बीतने पर गौतम बुद्ध ने उस उपजाऊ प्रदेश को शाप देकर

> पथरीला श्रीर ऊसर बना दिया। उसी समय वह आदमी मर गया। उसका प्रत्येक पुत्र विता की मृत देह पर श्रिधि-कार करके इच्छानुसार उसका अनितम संस्कार करना चाहता था। इसी बात पर तीनों पुत्रों में भागड़े का श्रीगरोश हुआ। बड़ा लड़का अपने मृत पिता का सिर लेकर पूर्व की श्रोर चला गया श्रौर उससे मकार चीनियों की उत्पत्ति हुई। मॅमला लड़का मृतक के हाथ-पैर पाकर संतुष्ट हुन्ना त्रौर घर से निकलकर मरु-भूमि की श्रोर चला गया। उसकी सन्तान मंगोल कहलाते हैं। तीसरा श्रौर सबसे छोटा लड़का अपने मृत पिता का वत्तः-स्थल श्रौर उदर लेकर जहाँ-का-तहाँ रहने लगा श्रौर उसकी सन्तान तिब्बती कहलाने



एक तिब्बती पुरुष

लगी, जो अपने गुण, शील, स्वभाव, स्पष्टवादिता, सहानु-भति तथा युद्ध में वीरता त्र्यौर साहस के लिए विख्यात है।

तिब्बती मंगोल जाति के हैं, यद्यपि उनमें दूसरी जातियों का रक्त भी मिला हुन्ना है। वे प्रायः दुवले-पतले, स्रौसत से ग्रिधिक लम्बे, मज़बूत श्रीर सुदृद होते हैं। उनकी श्राँखें काली त्रौर छोटी, मुँह बड़ा, केश भूरे, चेहरा दाढ़ी से रहित, रंग साफ़ भूरा या गुलाबी और आकृति प्रभावशाली होती है। उनमें बहुत-से जातीय गुण समान होते हैं। उदा-इरएतः वे नम्र, मधुरभाषी, दयावान स्रौर ऋपनी बात के धनी होते हैं । नृत्य, संगीत श्रौर श्रिमनय में उनकी विशेष रुचि होती है। किन्त वे उद्यमशील नहीं होते। वे रूढ़िवादी तथा प्राचीन संस्कारों के कट्टर पच्चपाती होते हैं। मृत-प्रेत, जादू-टोना श्रौर मूर्त्तिपूजा श्रादि में उनका घोर ग्रान्धविश्वास होता हैं। स्वभावतः मिलनसार होने के कारण प्रत्येक त्यौहार ऋथवा कामकाज के ऋवसर पर मित्रों, बन्धु-बान्धवों, तथा सम्बन्धियों का उनके यहाँ त्र्यच्छा ख़ासा जमाव हो जाता है, जबिक सब लोग विराट भोज में एक साथ सम्मिलित होते और आनन्द मनाते हैं। नाच, गायन ऋौर मनोरंजन के साधनों से उनका कोई भी उत्सव ख़ाली नहीं रहता । तिब्बती लोगों का उन्नति-शील न होना ही उनको सभ्यता की दौड़ में अन्य देश-वालों से पीछे छोड़े हुए है। कला-कौशल में भी वे चीन-वासियों से पिछड़े हुए हैं, जिनकी नाममात्र की ऋधीनता स्वीकार करके वे पिछले कई वर्षों से रहते चले ग्राए हैं। उनके ऐसे उद्योग-धन्धे जिन्हें राष्ट्रीय माना जा सकता है इने-गिने ही हैं। वे धातुत्रों का सामान ढालते हैं, किन्तु उनकी बनाई हुई मूर्तियाँ ग्रौर छोटे-छोटे घंटे भारतीय श्रौर चीनी कारीगरी की प्रतिलुबि मात्र कहे जा सकते हैं। तिब्बत की खानों से बहुत ग्रच्छी जाति का लोहा निकलता है, जिससे वे लोग उम्दा तलवारें तथा दूसरे हथि-यार बनाते हैं। बहुमूल्य रह्नों का उन्हें बड़ा शौक होता है, किन्तु वे उनको काटना-छाँटना या खानों से निकालना नहीं जानते । तिब्बती स्त्रियाँ ऋधिकतर मूँगे या नीलम के त्रामूषण पहनती हैं। तिब्बतवालों का मुख्य व्यवसाय ऊन पैदा करना है, जिसके लिए वहाँ का जलवायु बहुत ही अनुकूल पाया जाता है। करघे का काम अधिकतर स्त्रियों के हाथ में है। तिब्बत के लोग यद्यपि जन्म से ही बड़े कुशल व्यापारी होते हैं, परन्त वे पका माल तैयार नहीं कर पाते । उनके देश में शिगाज़े और लासा यही दो व्यव-साय की बड़ी मंडियाँ हैं, जहाँ दिसम्बर श्रीर जनवरी के महीनों में सौदागरों के काफ़िले आते-जाते हैं। भेड़े और याक नामक पहाड़ी बैल बोभा दोने त्रौर सामान ले जाने के लिए काम में लाये जाते हैं। तिब्बती लोगों के मुख्य उद्योग-धन्धे जन तैयार करना, उसके रंगविरंगे कपड़े बुनना, कालीन बनाना, मिट्टी के बर्तन तैयार करना त्रादि हैं। वे ताँबे ऋौर लोहे के वर्तन भी बनाते हैं, जिन पर बड़ी सुन्दर नक्काशी तथा कलापूर्ण चित्रकारी की जाती है। इनके अतिरिक्त वे अपनी आवश्यकताओं के श्रनुकूल श्रौर भी छोटे-मोटे व्यवसाय चलाते हैं।

तिब्बती स्त्रियाँ ऋौर पुरुष दोनों ही बेहद लंबी ढीली श्रास्तीनों के कोटनमा चोगे पहनते हैं श्रीर ऊपर से कमरबंद बाँधते हैं। गर्भियों में ऊन के तथा जाड़ों में भेड़ों की खालों के बने हुए रंगीन चोगे उनमें पहने जाते हैं। पुरुष प्रायः श्रपना दाहिना हाथ श्रास्तीन से बाहर रखते हैं, जिसके कारण त्रास्तीन खाली लटकती रहती है। उनकी बाँह तथा सीने का कुछ भाग कड़े जाड़े में भी खुला ही रहता है। पायजामे के बजाय वे प्रायः भेड़ों की जाँघों पर की खालें पहने रहते हैं। ख़ानाबदोश तिब्बती कमीज़ें नहीं पहनते। वे तम्बुत्रों में नंगे बदन नम्दे के बिछौनों पर सोते और अपने चोग़े उतारकर उन्हें ही ऊपर से श्रोद लेते हैं। स्त्री-पुरुष दोनों ही भेड़ या लोमड़ी की खाल की टोपियाँ पहनते हैं, मगर कभी-कभी लाल रंग के ऊनी कपड़ों से भी सिर ढाँके रहते हैं। पुरुषों के कमरबन्द से तलवार लटकती रहती है श्रीर दाहिने कंघे पर एक भोल-दार भालर-सी दिखाई देती है, जिस पर बड़ा सुन्दर ज़री का काम होता है और मँगे तथा नीलमिश टँके रहते हैं। उसी पर एक ताबीज़ भी सिला होता है, जिसे लोग अपने धर्मगुर लामाओं से ले आते हैं। इन लोगों के पीतवस्त्रधारी लामा पुजारियों की पोशाक का रंग अब धीरे-धीरे लाल होता जा रहा है, क्योंकि पीला रंग मिलने में कठिनाई होने लगी है। धर दिल्ली प्रदेशों में रहनेवाले तिब्बती अनेक वस्त्र पहनते हैं स्त्रीर कोमल रोएँदार पशुस्रों की खाल के श्रोवरकोट भी व्यवहार में लाते हैं। वे कई तरह के टोप और टोपियाँ पहनते हैं। कुछ लोग नंगे सिर

भी रहते हैं। कुछ नम्दे की बनी हुई हैट का भी व्यवहार करते हैं। कोई-कोई सूती या रोएँदार खाल के बने कनटोप भी व्यवहार में लाते हैं। तिब्बत में रईस ग्रौर धनीमानी लोग चीनियों की भाँति रंग-विरंगा बड़ा घेरदार चोग़ा पहनते हैं, जिसमें तेंदुए की खाल की भालर या गोट लगी रहती है। चीन की सीमा पर रहनेवालों में ढीले-ढाले नीले रंग के पायजामे ग्रौर ऊपर को मुड़ी हुई नोकवाले जूते पहनने का रिवाज है। कमरबन्द के थैले में तिब्बती लोग दो-तीन खाने-पीने के छोटे वर्तन, सुँघनी की डिविया, रुपयों की थैलियाँ, चाय की दो-चार गोलियाँ ग्रौर ग्रपनी ग्रावश्यकता की वस्तुएँ रखे रहते हैं। सीधे तनकर चलने के कारण तिब्बती लोग तगड़े दिखाई देते हैं। जब वे बैठते हैं तो ग्रपनी दोनों वाहें ग्रास्तीनों से बाहर निकाल लेते हैं ग्रौर उनकी पीठ ग्रौर सीना खुला रहता है।

तिब्बत में दो मुख्य धमों का प्रचार है-एक है बौद मत, जो तांत्रिक लामा-मत के रूप में परिवर्त्तित हो चुका है, स्रोर दूसरा है बौन या बौनबा-मत जो स्रधिक प्राचीन तथा कम विख्यात है। मंगोलिया तथा तिब्यत के ऋधिकांश भाग में लामात्रों का मत ही ऋधिक प्रभाव-शाली है। लामा-मत के. आदि नियम भौवान् बुद्ध के उपदेशों के आधार पर बने हैं, किन्तु समय की गति के साथ-साथ उनमें बहुत-कुछ परिवर्तन होता चला श्राया है। त्र्याज दिन लामा-मत बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों तथा तांत्रिक उपासना-पद्धति के समन्वय के रूप में प्रचलित है। आश्चर्य तो इस बात का है कि भगवान् बुद्ध ने मूर्त्तिपूजा तथा देवी-देवतात्रों की उपासना का कोई निर्देश नहीं किया, किन्तु उनके अनुयायी ये लामा लोग श्रपने को बौद्ध कहते हुए भी विविध देवी-देवतात्रों के साकार रूप की उपासना करते हैं। लामात्रों के धर्म में तीन ही सिद्धान्त श्रौर तीन बहुमूल्य रत माने जाते हैं, जिनकी ऋत्यन्त पवित्रता से रच्चा करना उस धर्म के प्रत्येक अनुयाथी का सर्वप्रथम कर्त्तव्य होता है। वे तीन रत हैं—(१) भगवान् बुद्ध, (२) धार्भिक नियम, (३) श्रौर धर्म-गुरु अर्थात् लामा-पुरोहित-वर्ग । वे इन्द्र, यम, शिव ऋौर वैश्रवण आदि देवताओं को भी मानते और उनकी पूजा करते हैं। बौद्ध धर्म की भाँति लामा-मत में भी

जीवधारियों को हानि पहुँचाना महापाप समभा जाता है श्रौर मृतक को धरती में गाइना मना है। पदवी, ज्ञान, मर्यादा श्रौर ऐश्वर्य में बढ़े-चढ़े लोगों के मृतदेह का दाहक में किया जाता है, किन्तु श्रन्य व्यक्तियों के मुदें जंगलों में फिंकवा दिया जाते हैं, जिनको जंगली जानवर तथा पन्नी नोच-नोचकर खा जाते हैं। लामा-मत की सबसे मनोरंजक विशेषता उनके पुजारी-वर्ग या लामा-सम्प्रदाय की प्रधानता है। लामा-सम्प्रदाय में दो सबसे बड़े तथा उच्चपदस्थ प्रधान महन्त होते हैं, जिनको दलाई लामा श्रौर ताशी लामा कहते हैं श्रौर वही दोनों तिब्बत की शासन-व्यवस्था, धार्मिक प्रवन्ध, तथा राज्याधिकार सम्बन्धी कायों का संचालन करते हैं।

तिब्बती लोगों का विश्वास है कि मृत्यु के बाद उनके धर्मपुरोहित प्रधान लामा की आत्मा दूसरे शरीर में पुनर्जन्म लिया करती है ख्रौर उस पुनर्जन्म का उत्सव ये लोग बड़े समारोह से मनाते हैं। इस बात का निश्चय करने के लिए कि किसी ख्रात्मा विशेष का पुनर्जन्म कब ख्रौर किसके शरीर में होगा अनेक प्रकार के साधन प्रचलित हैं। कभी-कभी मरने के पहले ही लामा लोग गुप्त रूप से श्रपने मित्रों को बतला जाते हैं कि किस परिवार में, किस व्यक्ति में ख्रौर किस समय पर उनकी ख्रात्मा का पुनर्जन्म होगा। कभी-कभी वे लोग श्रपनी श्रन्तिस वसीयत में ये सब बातें लिखकर छोड़ जाते हैं। प्रायः ऐसा भी होता है कि धार्मिक ग्रंथों तथा ज्योतिष द्वारा लामात्रों की स्रात्मा के पुनर्जन्म का पता लगाया जाता है। तिब्बत के ज्योतिषी अपने को दैवज्ञ तथा त्रिकाल-ज्ञाता समभते हैं त्र्यौर वे त्र्यनेक प्रकार के साधनों तथा त्रानुष्ठीनों द्वारा इस पुनर्जन्म के विषय में भविष्यवाणी करते हैं।

तिब्बत के लोगों की धारणा है कि सभी प्रकार के दुर्भाग्य, जैसे कारोबार में होनि, रोग, शारीरिक बाधाएँ आदि मंत्र और जादू टोने के प्रयोग द्वारा दूर किए जा सकते हैं। किसी महान् लामा के सिर का बाल या उसकी पोशाक का पुराना टुकड़ा मूल्यवान समभकर बड़ी हिफ़ा- ज़त से चाँदी की डिबिया में रखा जाता है और ताबीज या यंत्र के रूप में उसका व्यवहार किया जाता है। दलाई लामा और ताशी लामा के नख का कटा हुआ भाग

तिब्बत का एक लामा

विशेष रूप से पिवत्र समभा जाता है। इन दो महान् व्यक्तियों के भोजन की जुठत भी सुरित्तत रखी जाती है। ग्रान्य कई देशों की भाँति तिब्बत में भी स्वस्तिक का चिह्न सौभाग्य का चिह्न समभा जाता है। घर के द्वार, दीवार ग्रारे कड़ियों पर यह चिह्न प्रायः ग्रांकित दिखाई पड़ता है। हाथों तथा बाँहों पर भी इस चिह्न का गोदना गोदाया जाता है। ग्रार्धचनद्र ग्रीर चक्र, जो चन्द्र ग्रीर सूर्य के

प्रतीक समभे जाते हैं, तथा स्वस्तिक का चिह्न प्रायः पोशाक की पीठ पर श्रंकित किए जाते हैं। लामाश्रों का विश्वास है कि स्वस्तिक-चिह्न जीवन का द्योतक होता है। सौभाग्य-चिह्न के रूप में वास्तविक ग्रौर काल्पनिक पशुश्रों की मूर्तियों का भी व्यवहार किया जाता है, जैसे दीर्घ जीवन के लिए कळुत्रा, शतुश्रों के विरुद्ध जादू-टोना करने में एक परदार सर्प विशेष, एवं श्राकरिमक दुर्घ-

टना, दुर्भाग्य तथा रोगनिवारण के लिए गरुड़ की मूर्त्ति शुभ समभी जाती है। धर्म-पताकात्रों पर भी

सिंह, चीते श्रौर परदार सर्प के चित्र श्रंकित रहते हैं। पाँच पैरवाले चमगादड़ पाँच प्रकार के सुखों के ग्रोतक माने जाते हैं। कालीनों तथा पदमर्यादा-सूचक वस्त्रों की सजावट के लिए भी इसी प्रकार के विचित्र चिह्न श्रंकित किए जाते हैं।

तिब्बत की एक विशेष उल्लेखनीय वस्तु वहाँ की धार्मिक ध्वजा या पताका है। वहाँ ऊँचे खम्मों पर हर कहीं ये पताकाएँ फहराती रहती हैं। छोटे-छोटे मंडे, जिन पर जादू के मंत्र छपे रहते हैं, निदयों या पुलों के ऋारपार रस्की में बाँध कर लटका दिए जाते हैं ऋथवा हुनां की टहनियों में बाँध दिए जाते हैं। खेत में हल चलाते समय बैल के सींग में भी ऐसी ही छोटी-सी मंडी बाँध दी जातो है, जिससे ऋच्छी फ़सल उग सके! ये मंडे कभी-कभी दस फ़ीट या इससे भी ऋधिक लम्बे होते हैं। उनके चारों कोनों

पर बाध, खिंह, गरुड़ श्रौर सपत्त सर्प के चित्र बने रहते हैं, श्रौर शेष स्थान में मंत्र लिखे रहते हैं। बड़ी धूमधाम श्रौर समारोह के साथ ये धार्मिक पताकाएँ फहराई जाती हैं। जातीय पवों के श्रितिरिक्त प्रत्येक स्थान में कुछ विशेष उत्सव भी होते हैं, जिनमें स्थानीय देवताश्रों की पूजा की जाती है श्रौर धार्मिक श्रनुष्ठान सम्पन्न होते हैं। प्रत्येक महीने का श्राठवाँ, दसवाँ, पञ्चीसवाँ श्रौर तीसवाँ दिन

> तथा प्रतिपदा ऋौर पूथिंमा विशेष रूप में शुभ समभी जाती हैं। इन्हीं दोनों तिथियों में लोग ऋच्छी से ऋच्छी भड़कीली पोशाक पहनकर फूल, धूप, वेदी पर जलनेवाले दीपक के लिए घी तथा द्रव्य लेकर स्थानीय मठों में जाते हैं श्रीर वेदी के सामने साष्टाङ्ग दण्डवत् करते हुए उपासना करते हैं। इन मठों का प्रवन्ध लामा-सम्प्रदाय के प्रोहितों के हाथ में होता है, जो

> > चार वर्गों में बँटे हुए हैं। प्रत्येक वर्ग के चार उपवर्ग भी माने जाते हैं। लामा-संप्रदाय का कोई भी

> > > सदस्य त्राजीवन विवाह न करने की शपथ लिये विना पुरोहित बनने का ऋधिकार नहीं पा सकता । सभी सदस्य प्रायः मठों ऋौर विहारों में रहते हैं । प्रत्येक मठ में एक मन्दिर ऋवश्य होता है जो ठीक बीचोबीच में बनाया जाता है ऋौर उसके चारों ऋोर पुजारियों

के रहने के लिए छोटे-छोटे कमरे बने होते हैं। उन कमरों के साथ-ही-साथ एक विशाल मंत्रणागृह, पुस्तकालय, मंडारगृह तथा अन्य उपयोगी इमारतें भी होती हैं, जहाँ लामा लोगों की आध्यात्मिक और मानसिक उन्नति के सभी साधन एकत्रित रहते हैं। लामा-सम्प्रदाय में स्त्रियाँ भी सदस्या होती हैं और उनके मठ पृथक् बने होते हैं। लामा लोग संसार में सबसे अधिक पूजा-प्रार्थना करनेवाले लोग होते हैं। उनकी प्रार्थना के चक्र, वेदियाँ, स्तूप, पताकाएँ, शिलाएँ सभी "ॐ मिएपच्चे हुँ" नामक मंत्र से अलंकृत

रहती हैं स्त्रौर प्रत्येक व्यक्ति इसी मंत्र का स्त्रनवरत जप करता रहता है। संसार की सभी जातियों की प्रार्थनात्रों की अपेक्ता लामा लोगों की यह चार शब्दों की प्रार्थना सबसे ऋधिक बोली जाती, लिखी जाती, छापी जाती, श्रंकितं की जाती श्रीर जपी जाती है तथा इसके भक्त इसे संसार के लिए असीम कल्या एकारी सममते हैं। तिब्बती त्रौर मंगोल जातियों में प्रार्थना के यही चार शब्द जनसाधारण में प्रचलित हैं। बोलना आरम्भ करने पर उनके बचों को सबसे पहले इसी का उचारण सिखाया जाता है। मरणासन्न व्यक्ति की ग्रन्तिम श्वास से भी इसी की ध्वनि गूँजती है। लामा लोग प्रायः सौ दानों की माला फेरते हैं, जिसका प्रत्येक दसवाँ दाना ख्रौरों की स्रपेचा कुछ बड़ा रखा जाता है। छोटे दाने प्रायः नक़ली मूँगे के ऋौर बड़े दाने रुद्राच् के होते हैं। ये लोग बाएँ हाथ में माला लिये रहते हैं। मन्दिरों में निय-मित रूप से प्रति दिन कई बार प्रार्थना होती है, जिसमें श्राबाल-वृद्ध-वनिता सभी सम्मिलित होते हैं। मन्दिर में प्रवेश करने पर उपासक मूर्ति के सामने नैवेद्य, पुंष्प और द्रव्य का चढ़ावा चढ़ाकर प्रणाम करता है श्रीर कुछ देर तक खड़ा रहकर लामा की स्तुति को सुनता रहता है, फिर वहाँ से बाहर चला जाता है। मन्दिर से बाहर निकलने पर वह मार्ग में लगी हुई विशाल प्रार्थना की चक्की को दो बार घुमा देता है। मठ के बाहर दीवारों पर भी इस प्रकार के कितने ही प्रार्थना के चक लगे रहते हैं।

नए वर्ष के श्रारम्भ में तिब्बती लोग ख़ूब श्रानन्दोत्सव मनाते हैं। इस श्रवसर पर भोज, मद्यपान श्रौर जुए की धूम मच जाती है। तीसरे दिन प्रातःकाल 'मोनलम' श्रयात् बृहत् धार्मिक उत्सव श्रारम्भ होता है। सबेरे से ही राजधानी लासा के श्रास-पास के समस्त मठों से लामा लोग श्रा-श्राकर नगर में इकट्ठा होने लगते हैं। इनकी संख्या दोपहर तक बीस हज़ार तक पहुँच जाती है। दूसरे दिन दो उच्चपदस्थ लामा सेनापित श्रौर मजिस्ट्रेट नियुक्त होते हैं, जो श्रागन्तुक लामाश्रों में विनया-गुशासन कायम रख सकें श्रौर नियम उल्लंघन करनेवालों को उपयुक्त दएड दें। राजदएड के रूप में उनके हाथ में पाँच फीट लम्बे लोहे के डएडे होते हैं, जिन पर सोने श्रौर

चाँदी का बढ़िया बूटेदार काम किया हुन्ना रहता है। उनके साथ में २०-२५ कर्मचारी रहते हैं, जिनके हाथ में चाबुक रहते हैं। बहुधा इन चाबुकों का उपयोग करने में वे ज़रा भी नहीं हिचकते । श्रागामी दस दिनों तक लासा के जोक़ङ्ग मन्दिर में प्रति दिन तीन बार धार्मिक अनुष्ठान होते हैं । प्रथम मास के पन्द्रहवें दिन समस्त मठों श्रौर बड़े-बड़े घरों में घी के श्रमंख्य दीप जलाये जाते हैं ख्रौर लोग मन्दिरों में चढ़ावा चढ़ाते हैं। बीसवें दिन लगभग पाँच मील की एक घुड़दौड़ होती है। इस युड़दौड़ में भाग लेनेवाले घोड़े सरकारी ग्रीर सरकारी कर्मचारियों के होते हैं। तिब्बत की सभी घुड़दौड़ों में घोड़े पर सवारी नहीं की जाती, वरन् उसे हाँका जाता है ! यह विश्वास किया जाता है कि यदि सरकारी घोड़े जीत जाएँ तो आगामी वर्ष तिन्वत के लिए सुखप्रद होगा। 'मोनलम' के दूसरे दिन उच सरकारी अफ़सरों स्रौर सरदारों के बीच इस बात को लेकर प्रतियोगिता होती है कि उनमें किस दल के नौक़र-चाकर अर्च्छी पोशाक पहने हुए त्रौर मुसज्जित रहते हैं। प्रत्येक त्रप्रसर श्रौर सरदार श्रपने साथ १३ से लेकर २० तक सशस्त्र घुड़सवार नौकर ख्रौर उनके साथ चार स्त्रियों को लाता है। प्रत्येक स्त्री के साथ एक-एक नौकरानी रहती है। सब ख़ूब भड़कीली पोशाक पहने हुए रहती हैं श्रीर सुसज्जित घोड़े पर सवार होती हैं। इसके बाद निर्णय करनेवाले विचारक इस बात का फ़ैसला करते हैं कि कौन पच विशेष सुसज्जित है ऋौर उस पच्च को रूमालों का उपहार देते हैं। इस 'मोनलम' के तेईसवें दिन फिर घुड़दौड़ होती है, जिसमें आख़िरी ३०० ग़ज़ की दूरी तक घोड़े के साथ-साथ मनुष्य भी दौड़ते हैं। तीसरे पहर लामा लोग धार्मिक परिच्छद धारण करके भगवान बुद्ध की मूर्त्ति के साथ जुलूस में सम्मिलित होते हैं। जुलूस के साथ बाजे-गाजे श्रौर घंटे-घड़ियाल श्रादि बजते रहते हैं। श्रंतिम दिन फिर खेल-कृदे होता है, जिसमें उच कर्मचारियों के नौकर-चाकर कुरती तथा इसी तरह की अन्य कीड़ाओं में भाग लेते हैं। वर्ष से समय समय पर श्रीर भी कितने ही त्यौहार मनाये जाते हैं। तीसरे महीने के ब्राठवें दिन समस्त राज-कर्मचारी जाहे की गर्म पोशाक पहनकर दलाई लामा के सामने उपस्थित होते और उन्हें

साष्टाङ्ग दण्डवत् करके पास के एक कमरे में चले जाते हैं ख्रीर वहाँ ग्रीष्म ऋतु की पोशाक पहनते हैं। इस उत्सव के बाद वसंत ऋतु के प्रारम्भ में खेल-कृद होते हैं। बहुतेरे वार्षिक उत्सव केवल प्रेतों के भगाने के लिए किए जाते हैं, जिनमें लामा लोग भड़कीलो पोशाकें पहनकर तथा चेहरे पर नकाब डालकर 'प्रेत नृत्य' करते हैं।

तिब्बत के लोग श्रपने पर्व-त्यौहारों से जितना प्रेम करते हैं, उतना शायद ही किसी श्रन्य जाति के लोग करते हों। उनके लामाश्रों द्वारा प्राचीन धार्मिक श्रनुष्ठान नियमित रूप से सम्पन्न होते रहते हैं, जिससे इस ठएढे देश के निवासियों के एकाकी जीवन में एक प्रकार की सरसता-सी श्रा जाती है। वे श्रपने सार्वजनिक 'प्रेत-रूत्य' श्रीर जन्म, विवाह श्रादि से सम्बन्ध रखनेवाली रीति-रस्मों को केवल खेल-तमाशा ही नहीं समम्तते, वरन् उन्हें सर्वव्यापी शत्रु प्रतातमाश्रों के विरुद्ध एक वास्तविक संग्राम का श्रंग मानते हैं। तिब्बत वास्तव में एक धर्म-प्रधान देश है श्रीर वहाँ हर काम में धर्म को प्रधानता दी जाती है। इन लोगों की धार्मिक पुस्तकों की संख्या लगभग १०८३ है, जिनमें कोई-कोई ग्रन्थ सौ-सवा सौ जिल्दों में समाप्त होते हैं!

बीस वर्ष की त्रायु में ही तिब्बती युवक के माता-पिता उसके विवाह का प्रबन्ध करते हैं। त्रपने वर्ग में से ही किसी परिवार की लड़की को वे चुनते हैं क्रीर फिर उसके

सम्बन्ध में ऋपने लडके से प्रस्ताव करते हैं। यदि लड़का राज़ी हो जाता है तो ज्योतिषी की सलाह ली जाती है और उसे वर-कन्या के जन्मदिन दिए वता जाते हैं। उन पर ज्योतिषी. श्रपनी राय देता है। तब माता-पिता किसी पेशेवर घटक या मध्यस्य को, जो 'वारमी' कहलाता है, या ऋपने ही किसी सम्बन्धी विशेषकर चाचा को, दोनों पत्नों के बीच मध्यस्थता करने के लिए नियुक्त करते हैं। यह मध्यस्थ ख़ुब बढ़िया पोशाक पहन तथा 'लांगचांग' नामक शराब का उपहार लेकर कन्या के माता-पिता के यहाँ जाता है, स्रौर यदि वे विवाह-संबंध करने को राज़ी हो जाते हैं तो उस 'लांगचांग' को वहाँ उपस्थित सब लोग पान करते हैं। इसके बाद मध्यस्थ वहाँ से वापस आकर वर के माता-पिता को तदनुसार सूचना देता है। फिर ज्योतिषी बुलाया जाता है श्रौर श्रव वह वर-कन्या की श्रमली जन्म-पत्रियों का मिलान करता है। जन्म-पत्रियों के द्वारा वह इस बात का विचार करता है कि प्रस्तावित संबंध सफल और शान्तिपूर्ण होगा या नहीं। इसके बाद कन्या के माता-पिता को वर-पक्त की त्र्रोर से एक निश्चित रक्रम दी जाती है, जिसें 'माता के दूध का मूल्य' कहते हैं। इन सब विधियों के पूरे होने में कभी-कभी कई सप्ताह लग जाते हैं। इसके उपरान्त ज्योतिषी विवाह की श्रम दिन नियत करता है। कन्या के घर में कई दिनों तक लगातार भोज श्रीर श्रानन्दोत्सव होते रहते हैं। विवाह के दिन प्रातःकाल कन्या के माता-पिता अपने मेहमानों को एक ग्रन्तिम भोज देते हैं श्रीर इसी दिन विशेष रूप से सपों के राजा 'लुई गियालयो' के उपलद्य में भोज दिया जाता है। यह गृहदेवता प्रत्येक परिवार का रत्नक समभा जाता है श्रीर यदि वह कन्या के साथ उसकी सस-राल तक जाय तो उसके माता-पिता पर विपत्ति आए विना

नहीं रहती
ऐसा मानते
हैं ! बिलदान
ग्रौर पूजाभेंट द्वारा इस
देवता को यह
स्वित किया
जाता है कि
उसके लिए
कन्या के परि-



रहना श्रेयस्कर होगा और यदि वह कन्या के पीछे-पीछे जायगा तो उसे वहाँ कम आराम मिलेगा ! उसे प्रसन्न करने के हेतु इसी तरह की और भी अनेक बातें कही जाती हैं। इधर वर के घर में भी भोज और विवाहोत्सव की तैयारियाँ होती रहती हैं। विवाह के एक दिन पहले वर के माता-पिता मध्यस्थ के नेट्रत्व में अपने कुछ इष्टमित्रों और बन्धु-बान्धवों को कन्या के लिए विवाह की पोशाक लेकर उसके घर भेजते हैं। कन्या के यहाँ पहुँचकर ये लोग भी भोज में सम्मिलित होते हैं; और रात्रि के समय उनका स्वागत-सत्कार किया जाता है।

विवाह के दिन कन्या नहा-धोकर ग्रन्छे-से-ग्रन्छे भड़-कीले वस्त्र-श्राभूषण धारण करती है। इसके पश्चात् उसके माँ-बाप श्रौर श्रविथि लोग वैवाहिक कर्त्तव्य के संबंध में उसे उपदेश देते हैं। इस काम के लिए धनवान लोग किसी पेशेवर वक्ता को नियुक्त करते हैं. जो ऊँचे स्वर में बड़े ही प्रभावोत्पादक ढँग से निम्न आश्रय का व्याख्यान देता है-वधू को विनम्र होना चाहिए ग्रौर उसे अपने पति के प्रति दयायुक्त अनुकूल व्यवहार करना चाहिए; उसे ऋपने पति के परिवार के प्रति ऋौर विशेषतया पति के छोटे भ्रातात्रों के प्रति प्रेम और त्रादर का भाव रखना चाहिए तथा सहनशीलता के साथ गृहस्थी चलाना चाहिए, स्रादि । विवाह-कृत्य की समाप्ति पर कन्या का दहेज उसकी ससुराल तक मेजने के लिए सवारियों पर लादा जाता है और तब वर-पद्म के लोग विदा होने की तैयारी करते हैं। दूसरे दिन ख़ूब सबेरे वर के यहाँ से एक ग्रौर दल पहुँचता है। इस दल में वर के परिवार के केवल पुरुष सम्बन्धी श्रौर मित्र होते हैं। विवाह के दूसरे दिन ये सब मिलकर विदाई के भोज में शामिल होते हैं। फिर वधू अपनी ससुराल के लिए प्रस्थान करती है। उसके साथ उसके कुटुम्ब के बहुत-से लोग भी होते हैं। श्रागे-त्रागे रवेत वस्त्र पहने हुए एक त्रादमी रवेत घोड़े पर सवार होकर चलता है। उसके हाथ में एक 'सियाहो' (दराड) होता है, जो भूत-प्रेत स्रादि के निवारण का प्रतीक माना जाता है। वधू एक सजे हुए घोड़े पर सवार होती है श्रौर उसके सिर में एक हल्का ऊनी या रेशमी रूमाल लपेटा रहता है। रास्ते में तीन उपयक्त स्थानों पर ठहरकर सब लोग साधारण जल-पान करते हैं। वर

के घर से बाहर की ऋोर दृष्ट प्रेतों के प्रभाव से बचने के लिए दर्शकों में से एक व्यक्ति वधू के मुख पर छुरे के रूप में एक 'तोरमा' फेंकता-सा है। यह 'तोरमा' लामा लोग बनातें हैं, जो जौ के ब्राटे का तथा मक्खन में भुना हुन्ना सख्त श्रीर लाल रंग का होता है । इसके बाद वह व्यक्ति दौड़कर फाटक के पास जाता है और फाटक केवल उसी के प्रवेश के लिए खुलता ऋौर फिर बंद हो जाता है। तदनंतर वर-पन्न ऋौर कन्या के साथ ऋाए हुए लोगों के बीच बहुत-कुछ कहा-सुनी होती है और फिर फाटक खुलता है। जिस समय दुलहिन द्वार के भीतर प्रवेश करती है, एक धनुष, जिसमें सक्तेद, पीले, लाल, नीले श्रौर हरे रंग के फंडे बँधे रहते हैं, वर की माता द्वारा उसके गले में पहना दिया जाता है। विवाह का यह धनुष विवाह के बाद भी सुरिचत रखा जाता है श्रीर प्रत्येक परिवार में गृहदेवता की वेदी पर रखा रहता है। घर में प्रवेश करने से पहले कन्या के साथ आनेवाले व्यक्तियों में से प्रत्येक को थोड़ा 'केमा' अर्थात् भुना हुआ जौ का आटा, मक्खन श्रीर दही दिया जाता है। इसके बाद सब लोग घर के भीतर जाते हैं। मित्र श्रीर सम्बन्धी लोग दम्पति को उप-हार देते हैं शौर एक लामा उनके भावी जीवन को सुखी बनाने के लिए देवतात्रों से प्रार्थना करता है। फिर विवाह का भोज शुरू होता है श्रौर इस स्नानन्दो-त्सव के बीच में वर की माता दम्पति के गले में रूमाल बाँध देती है, जिससे यह समभा जाता है कि वर श्रीर वध् पति-पत्नी हो गए।

हिमालय के अंचल में बसनेवाली अनेक पहाड़ी जातियों की तरह तिब्बतवालों में भी एक स्त्री के एक से अधिक पति होने की प्रथा प्रचलित है। यदि पति के एक या इससे अधिक छोटे भाई हों तो कन्या को प्रथम विवाह के बाद लगभग एक-एक के अन्तर पर उनमें से प्रत्येक भाई के साथ बारी-बारी से विवाह करना पड़ता है! ये विवाह निजी तौर से घर ही में होते हैं और ऐसे अवसरों पर जिन भाइयों का उक्त स्त्री से विवाह हो चुका होता है, वे किसी काम से या दूसरे बहाने से घर ही समय में सब भाई मिलकर एक ही स्त्री के साथ रहते हैं। इस प्रकार के विवाह से जो सन्तान

उत्पन्न होती है, वह इन पतियों में बड़े को पिता और छोटों को चाचा कहती है। इस प्रकार का विवाह तिब्बत की एक विशेषता है। तिब्बती स्त्री का अपने पतियों पर विशेष प्रभाव होता है और घर पर भी उसका पूर्ण नियन्त्रण रहता है। सन्तानहीन स्त्रियाँ अपने बाँ भ्रपन को दूर करने के लिए पुरोहितों की सलाह लेती हैं और पुरोहित उनके इस अन्धवश्वास से पूरा लाभ उठाते हैं। प्रत्येक तिब्बती

परिवार में संतान की इच्छा बड़ी प्रबल होती है श्रौर बचों को लड़कपन में इतने लाड़-प्यार से पाला जाता है कि वे बिगड़ जाते हैं।

बचा पैदा होने के कई दिन बाद

उसकी माता उसे लामा के सामने उपस्थित करती है, जो उसके ऊपर पवित्र जल छिड़ककर मन्त्र पढ़ता है। जन्म के तीन दिन बाद मित्र और सम्बन्धी बधाई देने ख्राते हैं ख्रीर उपहार के रूप में ख्रपने

साथ मांस, चाय, शराब श्रीर मक्खन लाते हैं । इन सब बस्तुश्रों के साथ एक रूमाल श्रवश्य होता है । किसी बड़े घर में सन्तान उत्पन्न होने पर उपहार में बहु-मूल्य पदार्थ, कपड़े, रेशम श्रीर क्रालीन श्रादि भेंट किए

जाते हैं । त्रागन्तुकों को विदा होते समय चाय त्रीर जलपान कराया जाता है त्रीर उन्हें बच्चे का पिता एक-एक रूमाल भेंट करता है। जन्म के लगभग दस दिन बाद नवजात बच्चे के माता-पिता किसी स्थानीय ज्योतिषी को बुलवाते हैं, जो जन्मकाल की गण्ना करके उसकी कुएडली तैयार करता है त्रीर माता-पिता के परामर्श से उसका नामकरण भी करता है। त्रसली नाम के साथ एक उपनाम भी जुड़ा रहता है। नामकरण-संस्करण के अवसर पर प्रीतिभोज की विशेष व्यवस्था की जाती है। भूत-प्रेत तथा दुष्ट ग्रहों की बाधाएँ दूर रखने के लिए लामा के दिए हुए यन्त्र या तावीज बच्चे के शरीर के किसी अंग में बाँध दिए जाते हैं। हर एक तिब्बती स्त्री, पुरुष और बच्चा इस प्रकार के यन्त्र या तावीज नियमित रूप से अपने शरीर पर धारण करता है।

किसी दूर प्रदेश की यात्रा करने पर, त्राथवा जिसमें ख़तरे की सम्भावना हो, ऐसी यात्रा के समय यात्री त्रापने साथ बहुत-से जादू-टोना किए हुए यन्त्र या तावीज लेकर प्रस्थान करता

है। कभी-कभी वह इसी प्रकार के पचीसों तावीज अपने शरीर पर लटकाये रहता है। यात्रा में जादू-टोने के यन्त्र-तावीज़ों के अलावा देवताओं और साध-सन्तों की छोटी-छोटी मूर्तियाँ भी तिब्बती लोग

श्रपने साथ रखते हैं।
साधारण जनता का
जादू-टोने में यह
विश्वास इतना प्रवल
होता है कि वह समभती है कि इनके
प्रभाव से मृत्यु तक
को जीता जा सकता
है। सन् १६०४ ई०
में ब्रिटिश सरकार की
श्रोर से एक सैन्य

दल तिब्बत भेजा गया था, जिसके हाथों बारम्बार पराजित होने पर भी तिब्बतवालों ने पागलों की तरह बन्दूकों श्रौर तोपों का सामना किया था! इस सम्बन्ध में श्रनुसन्धान करने पर पीछे पता चला कि प्रत्येक बार जब तिब्बती लोग युद्ध में हार जाते थे तो लामा लोग उन्हें नए जादू के ताबीज़ देकर श्रौर यह कहकर कि पहला जादू सिर्फ सीसे की गोलियों के लिए था, बाद का निकल की गोलियों

एक तिब्बती स्त्री

के लिए है, लड़ने को भेजते थे! ऐसा इनका ऋंघविश्वास है!

तिब्बती परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु का समय निकट श्राने पर अधिक-से-अधिक संख्या में लामा बुलाए जाते हैं। इनमें एक लामा बराबर उस व्यक्ति की मृत्य की निगरानी करता रहता है ताकि उसकी स्रात्मा के निकलते समय शीवता के साथ अनुष्ठान किया जा सके। यदि मृत्यु के समय कीई लामा मौजूद नहीं होता तो मरणासन व्यक्ति के ऊपर एक श्वेत चादर डाल दी जाती है, जिससे उसकी त्रात्मा मृत शरीर से उंपयुक्त समय के पूर्व निक-लने न पाए। लामा के न त्राने तक कोई भी मृतक को छू नहीं सकता। उसके सब संबंधी, बन्धु-बान्धव श्रौर मित्र उस कमरे से हटा दिए जाते हैं ख्रौर ख्रकेला लामा उस मृत व्यक्ति के सिरहाने बैठा रहता है। वह मृत व्यक्ति की खोपड़ी के मध्य भाग से एक बाल खींच लेता है श्रीर उससे आतमा को निकल जाने का आदेश देता है। कहते हैं, शरीर से बाहर निकलकर आत्मा कुछ समय तक अपने पूर्व-परिचित श्रौर जाने हुए स्थानों में मँडराती रहती है। इस हेतु धर्म-प्रन्थों से वाक्य पढ़कर उसे इस बात की शिद्धा दी जाती है कि पुनर्जनम के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए । मुर्दे को गाड़ने से पहले एक लामा ज्योतिषी मृत्य-कुएडली बनाता है, जिसमें यह लिखा रहता है कि कौन लोग मृतक के पास श्रा सकते हैं श्रीर उसे उठा सकते हैं, परलोकगत श्रात्मा की शान्ति के लिए कौन-से पार्थना-मंत्र पढ़े जाएँगे, मृत व्यक्ति किस रूप में दक्षनाया जायगा त्रौर उसकी त्र्यन्त्येष्टि-क्रिया के लिए कौन दिन शुभ होगा। मुदें को छूने के लिए जो लोग चुने जाते हैं वे उसे विद्या कपड़े पहनाते हैं श्रीर बैठाकर चारों स्रोर से बाँघ देते हैं। इस स्रवस्था में उसके घुटने ठुड्ढी से सटे रहते हैं श्रीर दोनों भुजाएँ घुटने के त्र्यारपार कसकर बँधी हुई रखी जाती हैं। कमरे के एक कोने में इसी रूप में मुर्दे को रख दिया जाता है। इसके बाद कई दिनों तक भोज होते हैं और उस कमरे में अनेकों दीपक जलाए जाते हैं। भोज के समय मुदें के सम्मुख भी भोजन परोसा जाता है।

तिब्बत में मृत शरीर के ग्रान्तिम संस्कार के चार तरीके प्रचलित हैं—जलाकर, नदी में फेंककर, ज़मीन के ग्रंदर दक्षनाकर ग्रीर कुत्तों, जंगली जानवरों तथा गीधों के

खाने के लिए मुदें को योंही छोड़कर । उनकी धारणा है कि इस प्रकार मृतक का शरीर अगिन, जल, पृथ्वी और वाय इन चार तत्वों में से किसी एक में अवश्य मिल जायगा। काफ़ी ईंधन मिल जाने पर मुर्दे जलाये जाते है। केवल अपराधियों और दिएडत व्यक्तियों के मृत शरीर नदी में फेंक दिए जाते हैं। जो लोग छुत की बीमा-रियों तथा संक्रामक रोगों से मरते हैं, उनके तथा लामात्रों के मृत शरीर दफ़नाये जाते हैं। घर से मुदें को हटाने के पहले एक बड़ा भोज होता है, जिसकी 'समाप्ति पर एक परोहित एक लम्बे रेशमी रूमाल के छोर को मुर्दे से बाँध देता है श्रौर प्रेतात्मा को उस घर से चले जाने तथा मृत व्यक्ति के सम्बन्धियों ऋौर बन्धु-बान्धवों को तंग न करने के लिए आदेश देता है। इसके बाद पुरोहित और लामा अपने बायें हाथ में रूमाल के दूसरे छोर को पकड़े हुए श्रौर दूसरे पुरोहितों को श्रागे किए हुए मुर्दे को श्मशानभूमि में ले जाते हैं। ऊँची पहाड़ी भूमि में, जहाँ लकड़ी नहीं मिलती, मुदें को योंही अन्य पशुत्रों स्रौर पित्वयों के खाने के लिए फेंक दिया जाता है। जिस नगर या गाँव में मृत्य होती है, उसके पास की पहाड़ी के किसी शिखर पर मृतक को ले जाते हैं श्रौर वहाँ उसके शरीर से मांस काट-काटकर गीधों को खिला देते हैं। हड्डियों को चूरचूर करके चूर्ण बनाकर लोई जैसी एक वस्तु तैयार करते हैं श्रौर उसे कुत्तों के खाने के लिए फेंक देते हैं। घर से मुर्दे को हटाने के बाद जिस प्रेत के उपद्रव से मृत्यु हुई थी, उसके भगाने का अनुष्ठान किया जाता है। पहले कीचड़ और पयाल से लगभग एक फ़ट लम्बी एक सिंह की आकृति बनाई जाती है, जिसके जबड़े श्रीर दाँत जौ के श्राटे के बने होते हैं। उसकी गर्दन में एक रस्सी डाल दी जाती है, जो पाँच रंग के धागे की बनी होती है। सिंह के ऊपर मनुष्य की एक मूर्त्ति सवार करा दी जाती है। यह मूर्त्ति नर-भक्तक प्रेत की द्यांतक होती है त्र्यौर जौ के त्र्याटे से बनाई जाती है। सिंह को ले चलने के लिए एक श्रौर मानव-मूर्त्ति बनाई जाती है, जिसके श्रंग-प्रत्यंग तो मनुष्य के-से होते हैं श्रौर सिर पित्यों-जैसा । यह श्राकृति मिट्टी से बनती है और इसके हाथ में सिंह के गले में बँधी रस्सी का छोर रख दिया जाता है। सिंह को हाँकने के लिए बन्दर-जैसे सिरवाली एक त्रौर मूर्त्ति खड़ी कर दी

जाती है। ये सभी मूर्तियाँ एक तक्ते पर खड़ी कर दी जाती हैं, जिसमें उनके ले जाने में सुविधा हो। इसके बाद सभी उपस्थित व्यक्ति प्रेतों को वहाँ से भगाने के लिए हथियार ग्रहण करते हैं। तलवार, कटार, हँ सिया, पत्थर, छुरी, ढेले, कंकड़, डंडे, जो भी हाथ आए, उन्हें लेकर वे खड़े हो जाते हैं। रात होने पर अनुष्ठान आरम्भ होता है। पहले लामा एक लम्बा-चौड़ा मन्त्र पढ़ता है ऋौर तब उपस्थित लोग ख़ब ज़ोर से चिल्लाते हैं-"भागी, भत भागो !" वे अपने हथियारों को घुमाते हैं और कल्पित प्रेतों पर कंकड़-पत्थरों की बौछार करते हैं। प्रोहित द्वारा संकेत मिलने पर एक व्यक्ति, जो ज्योतिषी द्वारा पहले ही निर्दिष्ट कर दिया जाता है, उस तख़ते को, जिस पर सिंह श्रादि की मूर्तियाँ उपस्थित रहती हैं, उठाकर घर से कुछ दूर ले जाता है श्रौर एक चौराहे पर उसे रखता है। इसके बाद लामा जादू के मन्त्रों का उच्चारण करता है श्रीर तपे हुए पत्थरों के दुकड़ों को इधर-उधर फेंकने लगता है। दूसरे घरों में प्रेत न घुसने पाएँ, इसके लिए उसके चारों स्रोर जौ के स्राटे का घेरा डाल देते हैं।

श्रव केवल एक श्रनुष्ठान वाक़ी रह जाता है। जिस दिन मुर्दा घर से उठाया जाता है, उस दिन मृतक की एक प्रति-छवि उसके नाम के साथ कागृज़ के एक दुकड़े पर स्रंकित की जाती है। उस काग़ज़ की पीठ पर जादू-टोना किया होता है। इस प्रतिमूर्त्ति को ब्रांकित करने के पहले मृत देह को दक्षनाने के दिन से लेकर मृत्यु के उनचासवें दिन तक मृत व्यक्ति के खाने-पीने के लिए सब चीज़ें, जो उसको जीवित दशा में दी जाती थीं, बराबर दी जाती हैं। प्रति दिन उस प्रतिमूर्ति की एक नक्कल हूबहू तैयार की जाती है त्रौर उसकी त्रमल को घी के चिराग़ की लौ में जला देते हैं। त्राख़िरी काग़ज़ के जल जाने पर त्रातमा स्वर्ग में जाने के लिए मुक्त हो जाती है। जले हुए कागज़ की राख को मिही के साथ मिलाकर छोटी-छोटी त्रिभुजाकार गोलियाँ तैयार की जाती हैं ऋौर उन्हें पर्वतों की गुका ऋों या उसी प्रकार के किसी बाहरी स्थान में रख देते हैं। सिर्फ़ एक गोली गृहदेवता की वेदी पर रखी जाती है। जिस समय मृत व्यिक्त की प्रतिकृतियाँ जलाई जाती हैं, ज्योतिषी ध्यानपूर्वक उनकी शिखात्र्यों को देखता है श्रौर उनके रंग श्रौर धुएँ से गतात्मा के भाग्य का निर्णय करता है।

यदि शिखा सफेद श्रौर उज्ज्वल हुई तो श्रात्मा उच्चतम स्वर्ग में पहुँची हुई समभी जाती है; शिखा का रङ्ग लाल होने तथा उसके कमल-जैसी फैलती हुई होने पर यह समभा जाता है कि श्रात्मा ने पूर्ण श्रानन्द से युक्त स्वर्ग को प्राप्त कर लिया है। शिखा का रङ्ग पीला होने श्रौर उसके धुएँ से भरे होने पर यह समभा जाता है कि श्रात्मा किसी निम्न कोटि के प्राणी के रूप में फिर जन्म ग्रहण करेगी।

तिब्बत में 'बौनवा' या 'बौन' नाम का जो दूसरा धार्मिक सम्प्रदाय है, वह लाल-पीले वस्त्रोंवाले लामा-सम्प्रदाय से सर्वथा भिन्न है। बौन-सम्प्रदाय के लोग काले वस्त्र धारण करते हैं। उनकी अनेक जातियाँ और वर्ग हैं शौर वे १८ मुख्य देवी-देवताओं को मानते हैं। उनमें सबसे अधिक प्रचलित और पूजनीय नृसिंह जैसा एक देवता होता है। बौन जातिवाले यात्रा के अवसर पर काले रंग के तम्बुओं में रहते हैं। वे अपने धर्म के कहर अनुयायी होते हैं तथा अपने देवताओं में से प्रत्येक को बड़ी श्रद्धा के साथ पूजते हैं। इनमें ख़ानाबदोश जातियों के लोग तलवार, बर्झी या बन्दूक से लैस रहते हैं। कहीं-कहीं तोड़ेदार बन्दूक़ें भी व्यवहार में लाई जाती हैं।

तिब्बत के प्रधान शासक दलाई लामा का ऋषिकार यद्यपि तिब्बत की सीमाओं तक ही है, तथापि तिब्बत के बाहर मंगोलिया के निवासियों द्वारा भी वह पृथ्वी पर बौद्ध धर्म के सबसे महान् पुरोहित के रूप में पूजा जाता है। एक दलाई लामा के मर जाने पर दूसरे का चुनाव विचित्र ढंग से होता है। उसके देहान्त के समय देश भर में जो भी बालक पैदा होते हैं उनकी तरह-तरह से परीचा की जाती है और जिस बालक में दलाई लामा के पद के योग्य सबसे ऋषिक लच्छा मिल जाते हैं, उसी को उस पद पर प्रतिष्ठित कर दिया जाता है। १६३३ में पिछले दलाई लामा की मृत्यु हुई थी। खोजते-खोजते १६३६ में एक बालक मिला जो उस पद के योग्य माना गया। दलाई लामा नियुक्ति की स्वीकृति चीन की सरकार से प्रकृत की जाती है और हर साल लासा राजधानी से करस्वरूप बहुत-से मूल्यवान् उपहार भी चीन भेजे जाते हैं।

तिब्बत में बहुमूल्य रत्नों की खानें पाई जाती हैं, किन्तु लोग रत्नों को काटना ऋौर सुडौल बनाना नहीं जानते। देश का ऋधिकांश ब्यापार चीनी लोगों के हाथ में है।







# बहू

### मरुभूमि के खानाबदोश लुटेरे

का मनुष्य'। उसकी प्राचीन जन्मभूमि श्ररब से सीरिया तक का प्रदेश माना जाता है। पर वह फैलते-फैलते इराक़ से मिस्र तक श्रौर श्रफ़ीका महाद्वीप के उत्तरी तट तक जा पहुँचा है। यही नहीं, वर्त्तमान युग में वह ईरान श्रौर तुर्किस्तान की श्रोर भी बढ़ श्राया है। ऐसा श्रनु-मान लगाया जाता है कि श्राजकल बहु श्रों की कुल संख्या पाँच लाख से कम नहीं है। श्रकेले श्ररब में ही उनकी संख्या एक लाख के लगभग है। इराक़, फ़िलिस्तीन श्रौर सीरिया में भी वे लोग ख़ूब फैले हुए हैं। मनुष्य-गर्गना में इन ख़ानाबदोशों को शामिल करने का प्रयत्न वास्तव

में बहुत किन होता है श्रौर इसीलिए इनकी संख्या का ठीक-ठीक पता नहीं लग पाता। जो लोग मनुष्य-गणना करने के लिए बद्शों के पास भेजे गए, उन्हें टैक्स लगानेवाला समभकर बद्शों ने उनका विश्वास नहीं किया श्रौर चूँ कि ये किसी सरकार के श्रधीन श्रपने को नहीं मानते, इस-लिए इन्होंने श्रपनी संख्या बतलाना श्रस्वीकार कर दिया।

ऊँची श्रेणी के बहू बस्ती बनाकर भी रहते हैं। ऐसी प्रत्येक बस्ती का एक सरदार या शेख़ होता है जो उस पर शासन करता है। इन्हीं में मरुभूमि के जीवन का वास्तविक रोमांचक रूप देखने को मिलता है। उनके पास बड़े-बड़े सजे हुए ख़ीमें श्रीर तम्बू रहते हैं। शेख़ बड़े क़ीमती श्रीर बढ़िया कपड़े पहनता है श्रीर उसके श्रधीन जातिवाले भड़कीले धारीदार बस्न धारण करते हैं, जो उनके बीर वेश के श्रनुकृल होते हैं। बहुश्रों की जातीय पोशाक ऊँट के बालों का बुना हुश्रा, काली श्रीर सफ़ेद धारियों का 'श्रवा' नामक एक लम्बा चोग़ा होता है, जिसके नीचे ख़ूब चुस्त रेशमी या स्ती कमीज़ पहनी जाती है। ऊपर से कमर में चमड़े की एक चौड़ी पेटी या रंगीन फेंटा बाँधा जाता है, जिसमें एक पिस्तौल या कटार लगाई जा सकती है।

रेगिस्तानी ख़ानाबदोश बद्दश्रों में सिर पर एक गहरे

रंग का धारीदार रेशमी या सूती बड़ा रूमाल बाँधने का चलन है। यह रूमाल सिर पर पलटकर बाँधा जाता है श्रौर उसके दो सिरे दायें- बायें क-धों तक लटकते रहते हैं। इस रूमाल के ऊपर ऊँट के बालों को बटकर बनाई हुई मोटी रस्सी की पगड़ी-सी पहनी जाती है, जो रूमाल को नीचे खिसकने नहीं देती। प्रायः धूप से श्राँखों को बचाने के लिए इस रूमाल का छोर श्रागे खींच लिया जाता है।

ऊँची श्रौर धनी जातियों की बद्दू स्त्रियाँ रंगीन श्रौर भड़कीले वस्त्र पहना करती हैं। लाल, नीले या पीले रंग का रूमाल उन लोगों में सिर ढकने के काम श्राता



श्ररब के रेतीले मैदानों में निरंतर भटकते रहनेवाले बहु

है। वे धारीदार श्रीर श्राकर्षक ढंग का एक लम्बा चोंगा पहनती हैं, जिसके ऊपर वे बड़ी सुन्दर पतली करधनी बॉधती हैं। पर रेगिस्तान में भटकनेवालों को यह सब नसीब नहीं होता। उन स्त्रियों के वस्त्र पुरुषों की श्रपेद्या बहुत साधारण होते हैं। श्ररब की सम्य श्रीरतों की माँति वे मुँह पर नक़ाब नहीं डालतीं। किसी श्रजनबी के सामने पड़ने पर वे श्रपनी लम्बी चादर के छोर से मुँह का निचला भाग ढँक लेना ही पर्याप्त समक्तती हैं। उन्हें कानों की बालियों श्रीर छोटे-मोटे श्राभूषण पहनने का बड़ा शौक़ होता है। यदि सम्भव होता है तो वे हाथों श्रीर पैरों में चाँदी के कड़े भी पहनना पसंद करती हैं। प्रायः वे श्रपने सिर पर बाँधने के रूमाल में ताबीज़ भी पहनती हैं, जो श्राबदार पारदर्शी पत्थर के दुकड़े को पोत के दानों में सजाकर बनाया जाता है। उनका विश्वास है कि ताबीज़ पहनने से किसी की नज़र नहीं लगती। बहू

स्त्रियों का रंग गेहुन्राँ ग्रौर ग्राँखें काली, चमकीली व ग्राकर्षक होती हैं। युवावस्था में उनका सौन्दर्य प्रशंसनीय होता है, किन्तु वे बहुत थोड़ी ग्रायु में ही बृद्धा हो जाती हैं। इसका कारण उनका कठोर ग्रौर परिश्रमी जीवन ही होता है।

बद्द जाति के पुरुष गृहस्थी का सारा भार अपनी स्त्रियों पर ही छोडे

रहते हैं। वे श्रोखली में श्रनाज क्टतीं, हाथ की चक्की से उसे पीसतीं, श्रौर रोटो पकाती हैं। वे ही दही जमाकर उससे श्रपनी विशेष पद्धति से मक्खन निकालती हैं, कुएँ पर जाकर पानी मर लाती हैं, चरला काततीं, कपड़े बुनतीं श्रौर ख़ीमों की मरम्मत करती हैं। किसी पड़ाव से कूच करने पर स्त्रियाँ

ही तम्बुत्रों को लपेटती त्रौर सामान बाँधती हैं। बाज़ार-हाट जाते समय वे छोटे बच्चों को पीठ पर बाँध लेती हैं। उनके बच्चे बड़े हृष्ट-पुष्ट त्रौर स्वस्थ होते हैं, पर कुछ बड़े होने पर उनकी क्राँखें कमज़ोर हो जाती हैं। सूर्य की तेज़ धूप त्रौर उड़ती हुई बालू के कल बरावर त्राँखों में पड़ते रहने के कारण बहू जातिवालों की दृष्टि शीघ ही दूषित हो जाती है त्रौर कभी-कभी विल्कुल ही जाती रहती है। उनमें त्रंधों की संख्या बहुत ऋधिक होने का यही कारण है।

मरुभूमि का निवासीं बद्द कभी भी एक स्थान पर स्थिर होकर नहीं रहता। वह बराबर चलता-फिरता ही दिखाई देता है। त्राज यहाँ तो कल वहाँ त्रौर त्र्रगले दिन कोसों दूर त्राप उसे पायेंगे। इस प्रकार वह लगातार ख़ानाबदोशी का जीवन व्यतीत करता है। कद में वह साधारण त्रौसत से भी कम होता है त्रौर शरीर से दुबला-पतला

तथा चीण दिखाई देता है। उसके पहनने के वस्त्र मोटे होते हैं, श्रौर रहने का तम्बू भी बहुत साधारण होता है। उसकी सवारी के घोड़े श्रौर ऊँट भी ख़ुराक कम मिलने के कारण श्रधिकतर दुबले-पतले ही होते हैं श्रौर उनसे वह बुरी तरह काम लेता है। कभी-कभी उसके पालतू पशुत्रों में दो-वार बकरियाँ भी शामिल होती हैं,

जिनके तन पर मांस के बजाय केवल हिंडुयों का ढाँचा श्रौर खाल ही दिखाई पड़ती हैं! ऊँट उसके बड़े काम का जानवर है, फिर भी उसके साथ वह निर्देयता का व्यवहार करता है। बोभा लादने श्रौर उतारने के समय ऊँट को बिठाने के लिए वह उसकी टाँगों के जोड़ों पर डंडा मारता है।



रास्ते में विश्राम के समय श्रौर थकान उतारने के श्रवसर पर भी बेचारे ऊँट की पीठ से बोफ नहीं उतारा जाता श्रीर उसे उसी दशा में खड़े-ही-खड़े खाना दिया जाता है। इस निष्ठ्र व्यवहार के बावंजूद यह जानवर अपने स्वामी की बड़ी सेवा करता श्रौर सब कष्ट उठाता रहता है। कोसों तक जलती हुई बालू में विना पानी पिए वह बेधड़क चलता रहता है श्रीर मरुभुमि में उगनेवाली काँटेदार माड़ियों को ही खाकर अपनी मुख मिटा लेता है। ऊँट की ऋाँखों की पलकें बड़ी होती हैं, जिससे ऋाँधी ऋाने पर वह अपनी आँखें भली भाँति दक लेता है। उस समय वह नाक के नथुने भी संकुचित कर लेता है, जिसमें बालू के करा उड़कर उनमें प्रवेश न कर सकें । मरुभूमि की आँधियाँ ख़ानाबदोश बद्द्र त्र्यों के जीवन में बड़ी भयानक समभी जाती हैं। श्राँधी स्राते ही उसकी स्रोर पीठ करके ऊँट घटनों के बल बैठ जाते हैं ऋौर यात्री ऋपने तम्बुऋों या किसी दूसरी सुरिचत जगह में पनाह लेते हैं। श्राँधी के साथ उड़ते हुए बालू के कर्णों से बचाव करना वड़ा कठिन होता है। पर बंध् ऋों के शरीर की चमड़ी उसकी ऋभ्यस्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त जो लम्बे चोग़े वे पहनते हैं, उनसे भी काफ़ी बचाव हो जाता है। यदि किसी अन्य देशवाले को वैसी मरुभूमि की ऋाँधी का सामना करना पड़े तो ऋवश्य ही उसके हाथ-पैर स्रौर चेहरे पर जगह-जगह घाव हो जायँ ग्रौर रक्त बहने लगे।

श्रादि काल से ही बहू लोग गड़िए का काम करते श्राए हैं श्रीर मवेशी पालना उनका पेशा रहा है। श्रपने ढोरों के लिए चराई का स्थान खोजने के श्रिमियायः से ही वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए सदा बाध्य होते श्राए हैं। मरुभूमि में फिरते हुए जहाँ-कहीं थोड़ी हरियाली श्रीर पानी के कुएँ वे देखते हैं, वहीं श्रपने तम्बू गाड़ देते हैं श्रीर जब तक उनके ढोरों, को चारा श्रीर पानी मिलता रहता है, वे वहीं पड़े रहते हैं। चारे श्रीर पानी का श्रमाव होने पर वे फिर वहाँ से कूच कर जाते हैं श्रीर दूसरा पड़ाव खोजते हैं। परन्तु इस प्रकार के शान्तिप्रिय ढंग से जीवन-निर्वाह करते हुए बहुश्रों को सन्तोष नहीं होता। वे श्रपने कठोर जीवन के घोर संघर्ष के कारण मरुभूमि के डाकू श्रीर लुटेरे बन गए हैं। बंदश्रों का नाम सुनते ही मरुभूमि के यात्रियों श्रीर

काफ़िलेवालों की जान सूखने लगती है, उनका ऐसा त्रातंक वहाँ छाया हुत्रा है। काफ़िलों को लूटने में बद्द श्रों को बड़ा श्रानन्द श्राता है। वे राइफ़लें, बर्छे श्रौर तलवारें लेकर उन पर टूट पड़ते श्रौर यात्रियों को मार-पीटकर बात-की-बात में उनका माल-ग्रसबाब लूट ले जाते हैं। इसीलिए महभूमि के यात्री श्रौर काफिले-वाले सौदागर टोलियाँ बनाकर तथा अपनी रचा का पूरा प्रवन्ध कर उस प्रदेश में यात्रा करते हैं। फिर भी बहुआं का भय उन्हें सदा बना ही रहता है। श्रीर सच पूछा जाय तो बद्दु वास्तव ही में ऐसा शत्र है कि जिससे डरना स्वामाविक है। वह ऋपने क़ैदियों से वड़ी वेरहमी से पेश श्राता है श्रीर उनकी स्वतंत्रता की जो क्रीमत वह वसूल करता है वह बड़ी लम्बी रक़म होती है। अरब लोगों में एक कहावत चली त्राती है जिसका त्राशय है-- 'बदू को मेहमान बंनाना चोर को घर दिखाना है।' बद्द श्रों के गरोह ऐसे ख़्ँखार, शिक्तशाली ख्रौर लड़ाके होते हैं कि वे हज के लिए मका जानेवाले यात्रियों से भी कर वसूल कर लेते हैं। बद्द श्रों का कहना है कि जिस भाँति दूसरे देशों में शासक और राज्याधिकारी लोग चुंगी और टैक्स लेते हैं उसी भाँति हम भी काफ़िलेवाले सौदाग़रों श्रौर मरुभूमि के यात्रियों को लूटकर श्रपना इक वसूल करते हैं। उनका वक्तव्य है कि मरुभूमि हमारा देश है। अपार तुम्हें इधर से यात्रा करना है तो हमारा हक हमें दो। यदि कोई मुसाफ़िर या सौदाग़र किसी शिक्तशाली फ़िक्कें के सर्दार का दस्तख़ती परवाना दिखलाए तब प्रायः बद्दू लोग उसे नहीं छेड़ते श्रीर सकुशल जाने देते हैं। इस प्रकार का परवाना या त्र्याज्ञापत्र किसी प्रमुख शेख़ या सर्दार से ख़रीद लिया जाता है जो यात्रियों के साथ अपने कुछ अनुचरों को भेज देता है। हाँ, इधर कुछ वर्षों से ऋरब में इब्न साऊद के शासनतंत्र की प्रस्थापना के बाद इस प्रकार की यात्राएँ अब अधिक सुरितत हो गई हैं।

परन्तु बहुत्रों में इस त्र्यराजकता के साथ-साथ त्र्यतिथि-सत्कार के नियमों की भी बड़ी कड़ी पाबन्दी है त्र्यौर वे घर त्र्याए हुए मेहमान का स्वागत-सत्कार करना त्र्यपना परम धर्म समभते हैं। यदि कोई त्र्यजनबी उनका नमक खा ले तो फिर उसे वे कभी नहीं सताते। श्राइए, श्रब छुटेरे बहुश्रों की कहानी का ताँता यहीं छोड़कर हम श्रापको धनी बहुश्रों के एक ख़ीमे की भी सैर करा लाएँ। मरुभूमि के बीच में एक छोटा-सा हराभरा नख़िलस्तान है, जिसमें एक ख़ीमा लगा हुश्रा है। ख़ीमें के बाहर एक छोटा-सा श्रहाता कािह्यों की दीवार से घेर दिया गया है। इसी श्रहात में एक तरफ श्राग जल रही है, जिससे ख़ीमें के श्रन्दर भी हल्की-सी रोशनी जा रही है, क्योंकि ख़ीमें का द्वार उसी श्रोर को है। श्रागपर पानी खौलाया जा रहा है। कुछ स्त्रियाँ काम में व्यस्त-सी इधर-उधर श्रा-जा रही हैं, जो सम्भवतः भोजन बनाने की तैयारी में लगी होंगी। श्रहाते के दूसरी श्रोर बैठे हुए ऊँटों की परछाइयाँ दिखाई दे रही हैं। थोड़ा समय श्रोर

बीतता है। लीजिए, भोजन तैयार हो गया। खीमे के अन्दर चटा-इयाँ विछी हुई हैं, जिन पर सब लोग बैठे हए हैं। खाना परोसा जाता. है। गोश्त, आटा और गरम तेल एक में मिलाकर यह पकवान बनाया गया है। भरा हुन्रा कटोरा जब एक के सामने लाया जाता है तो वह इच्छानुसार उसमें से लेकर अपने पास बैठे दूसरे व्यक्ति को कटोरा दे देता है। यही क्रम चलता रहता है, जब तक सबके सामने

पीते हैं, कुछ योंही गट-गट करके पी जाते हैं। चावल इनका मुख्य भोजन है। खजूर श्रीर कुछ मिठाइयाँ भी दस्तख्रीन पर दिखाई देती हैं। ऐसा जान पड़ता है कि मेज़बान कोई समृद्धिशाली सरदार है। भोज चल रहा है। मेज़बान के श्रनुचरों या मित्रों में से एक व्यक्ति बाँसुरी बजाने में उस्ताद है। वह श्रपनी बाँसुरी उठाकर एक सुरीली तान छेड़ता है। सब लोग 'वाह-वाह' कर उठते हैं। भोज का श्रानन्द दुगुना हो जाता है। उस रोज़ का ख़ास मेहमान श्रपने मेज़बान से बातचीत करने की कोशिश करता है, क्योंकि वह परदेशी है। श्रचानक ख़ीमें के बीच में पड़े हुए परदे के पीछे से, जहाँ स्त्रियाँ हैं, धीमी हँसी सुनाई देती है। बीच-बीच में परदे के छेदों से



खाना नहीं त्रा जाता। श्रव पानी की बारी श्रांती है। मिट्टी की एक बड़ी सुराही जिसमें पानी भरा हुन्ना है, इसी भाँति प्रत्येक टबिक्त के हाथों में श्राती श्रौर चली जाती है। कुछ लोग सफ़ाई के ख्याल से श्रपने चोग़े के एक छोर से सुराही का मुँह ढँककर छना हुन्ना पानी

बहू स्त्रियाँ चमड़े की एक मशक में दही भरकर श्रीर उसे ज़ोर-ज़ोर से ककभोरकर श्रपने ख़ास तरीक़े से मक्खन निकाल रही हैं। परदेशी मेहमान को देखने में प्रयत्नशील कुछ श्राँखें चमक उठती हैं। मोज समाप्त होने पर हुक्क़ा सुलगता है श्रौर सिगरेटें वितरित होती हैं। इतने में कहवा तैयार होकर श्राता है, जो मित्रता का विशेष स्चक है। कहवा बिल्कुल ताज़ा है श्रौर उसमें ख़ूब शकर पड़ी हुई है। उसमें गुलाब-जल की सुगन्धि भी श्रा रही है। सब लोग कहवा पीते हैं। इसके बाद एक वर्त्तन में दहकते हुए श्रंगारे लाये जाते हैं, जिन पर धूप, श्रगर, श्रौर लोबान वगैरह सुगन्धित पदार्थ छोड़े जाते हैं। सारा ख़ीमा ख़ुशबू से भर जाता है। हर एक व्यक्ति उस वर्त्तन को लेकर उसे बड़े चाव से सूँचता है। दिमाग तर हो उठता है। फिर मज़ेदार गृप और किस्से शुरू होते हैं। इस तरह साँक हँसी-ख़ुशी में व्यतीत हो जाती है। सब मेहमान उठ खड़े होते हैं और दुआ़- सलाम के बाद बिदा होते हैं। ख़ीमें की फ़र्श पर मोटे-मोटे कम्बल बिछा दिए जाते हैं और मेज़बान तथा उसके परिवार के लोग चुपचाप सो जाते हैं। नींद उन्हें अपनी गोद में छिपा लेती है, मगर अहाते के बाहर थोड़ी दूर पर कुछ काली परछाइयाँ टहलती हुई दिखाई देती हैं। वे हैं पहरा देनेवाले बहू सिपाही, जो रात भर जागकर अपने मालिक के जान-माल की हिफ़ाज़त करते हैं!

# जिप्सी

# दुनिया के मशहूर आवारे

द्रस भूमएंडल के सभी देशों में - सम्यता की सीमा पर पहुँचे हुए विख्यात नगरों से लेकर जंगली जातियों की आदिम बस्तियों तक प्रायः जहाँ भी मानव जाति का निवास है-गाड़ियों, घोड़ों ार फॅटों पर सवार तथा पैदल चलनेवाली अनेक ख़ बदोश जातियों के छोटे-छोटे . काफ़िले प्रायः दिखाई । ाते हैं, किन्तु उनमें से सभी जिप्सी जाति के लोगं ... कहे जा सकते । त्र्यसली जिप्सी तो एशिया, योरप श्रौर उत्तरी श्रफ़ीका में ही श्रिधिकतर घूमते पाए जाते हैं। कहते हैं, ये लोग दरश्रसल भारत-वर्ष के निवासी थे, जहाँ से चलकर वे धीरे-धीरे वालकन प्रदेशों में पहुँचे श्रौर कई शताब्दियों के बाद क्रमशः योरप के पश्चिमी देशों में फैल गए। यहाँ त्र्याकर वे 'जिप्सी' कहे जाने लगे, क्योंकि उस समय लोगों की धारणा थी कि ये "इजिप्शियन" या मिस्र देश के निवासी हैं। इस प्रकार जिप्सी शब्द केवल "इजिप्शियन" नाम का ऋपभ्रंश है। इंगर्लैंड के कतिपय लेखकों ने तो ऋपनी पुस्तकों में जिप्सियों को "इजिप्शियन" के नाम से भी सम्बोधित किया है। परन्तु सच पूछा जाय तो जिप्सी लोगों का "इजिप्ट" या मिस्र देश से कोई संबंध नहीं रहा है। वे मुलतः भारत के हैं, जहाँ से चलने पर समयान्तर से उनकी जातियों में ग्रन्य ख़ानाबदोश जातियाँ भी मिलती गई

श्रौर इस प्रकार उनकी संख्या बढ़ने पर वे संसार के सभी देशों में धीरे-धीरे फैलते गए। उनकी भाषा में अभी तक संस्कृत तथा प्राकृत के शब्दों का विकृत रूप व्यवहृत होता है, जिससे उनका भारतीय होना निर्विवाद रूप से सिद्ध है। वे अपने देवता को "देवला" कहते हैं, जो संस्कृत के "देव", हिन्दी के "देवता" या मराठी के "देवा" का ही एक रूपान्तर ज्ञांत होता है। प्राकृत के शब्द उनकी बोली में बहुतायत से प्रयुक्त होते हैं। यह सच है कि जिन-जिन देशों में वे फिरते रहे हैं, वहाँ की भाषात्रों का उनकी बोली पर समयानुकूल प्रभाव पड़ता गया है। इसीलिए लोगों की यह धारणा हो गई है कि जिप्सियों की अपनी कोई मूल भाषा नहीं है, वह विविध बोलियों की खिचड़ी-मात्र है। जो भी देश उनको रुचिकर प्रतीत होता गया, वहीं वे वसते गए ख्रौर वहीं की बोली को बहुत-कुछ अपनाते गए। इस प्रकार उनकी बोलचाल में भिन्न-भिन्न देशों की भाषात्रों के शब्दों का स्वाभाविक .समावेश होता गया।

शारीरिक दृष्टि से भी जिप्सी लोग, जिनका रक्त शुद्ध हो, पूर्वीय देशवासी ज्ञात होते हैं। उनकी चमकदार काली श्राँखें, श्रंडाकार चेहरा, काले केश, गेहुँ श्रा रंग, श्वेत चमकीले दाँत, छोटे हाथ-पैर श्रोर सुन्दर श्राकृति 7 1

सभी उनकी इस विशेषता के द्योतक हैं। जहाँ-कहीं भी जिप्सी लोग पाए जाते हैं, वहीं उनको अपरिचित, विदेशी ग्रौर निर्वासित जातिवाले समभक्तर उस देश विशेष के राष्ट्रीय तथा सामाजिक जीवन में उनका प्रवेश निषिद्ध समभा जाता है। उनके स्वभाव की विचित्र उच्छं खलता के कारण ही सब उन्हें हेय समम्तते हैं। जिप्सी एक ग्रस्थायी, भ्रमग्रशील, स्वच्छन्द जीवन व्यतीत करनेवाली जाति है ग्रौर अपनी चोरी करने की ग्रादत छोड़ना उसके लिए नितान्त ग्रसम्भव हो गया है, जिसके कारण सभी देशों के लोग उससे सम्पर्क रखते हुए घवराते हैं। फिर भी ऋपनी भड़कीली रंगविरंगी पोशाक, आकर्षक आकृति, विचित्र सौन्दर्य, रहस्यमय जीवन ऋौर संगीतिषयता के कारण वे मानव-स्वभाव की भावुकता को जायत करने में समर्थ होते हैं। साधारण मनुष्य उन्हें जीवन की चिन्ता श्रों श्रौर उत्तरदायित्व से सर्वथा मुक्त तथा पित्वयों की भाँति स्व-च्छन्द विचरण करते हुए देखकर उनसे ईर्ष्या करने लगता है। सम्भव है कि लोगों की पहले की दूषित धारणाएँ उनसे भयभीत होने के कारण ही उत्पन्न हुई हों। बचपन ही से ऐसी बेसिर-पैर की अनेक कहानियाँ जिप्सियों के बारे में सुनने को मिलती हैं, जिनमें बतलाया जाता है कि वे छोटे वचों को चुरा ले जाते हैं तथा उनके साथ दुर्व्यव-हार करते हैं। किन्तु बड़ा होने पर प्रायः कई लोग विचार

करते हैं कि क्या ही अच्छा हो यदि हमें भी उन्हीं की तरह खुली हवा और मैदान में रहने को मिले—उन्हीं की तरह हम भी स्वच्छन्दता से विचरण कर सकें, हरे-भरे जंगल में आग के ऊपर तीन डंडों के सहारे लटकते हुए

बर्त्तन में पका हुआ स्वादिष्ट भोजून हमें भी मिले, श्रौर संगीत की मधुर धारा में बहते हुए हम भी कल की चिंता छोड़ श्राज का दिन नैस-गिंक शोभा देखते हुए व्यतीत कर सकें । जिप्सी लोगों की यही निश्चिन्तता और स्वन् जीवनधारा उनके आन्तरिक संतोध का कारण है । इ आवश्यकताएँ और इच्छाएँ साधारणतया सीमित हैं और आनन्द मनाना ही उनका मुख्य ध्येय होता परन्तु सच पूछा जाय तो अपने इसी संतोध के कारण। जाति संसार में सम्यता में पिछड़ी हुई दिखाई देती

चौदहवीं शताब्दी में जिप्सी यूनान में रहा थे, किन्तु ठीक सौ वर्ष बाद सबसे पहले उनका एक बड़ा गरोह पश्चिमी योरप की स्रोर बढ़ता हुस्रा ह दिया। कुछ दिनों में उस गरोह के दो भाग हो जिनमें से प्रत्येक एक भिन्न दिशा की स्रोर चल ध थोडे वर्षों के उपरान्त उनके ग्रन्य कई छोटे-बड़े गरे पूर्वगामी लोगों का अनुसरण करते दिखाई दिए अ प्रकार धीरे-धीरे उनका विस्तार होता चला गया। दिनों जिप्सियों के विषय में अनेक प्रकार की ब कथाएँ प्रचलित हो गई। ऐसी कथात्रों में से एक में बत गया है कि जिस समय महात्मा ईसा शैशव काल में. माता के साथ मिस्र गए हुए थे, उस समय जिपि पूर्वजों के किसी एक परिवार ने उनको शरण देने से कर दिया या जिसके कार पाता-पुत्र दोनों ने उन शाप दे दिया था कि तुम्हारे 🐫 ज इस पाप का प्राय करते हुए संसार भर में घूमते रंगे स्रीर कहीं भी



एक हंगेरियन जिप्सी ठठेरा श्रीर उसका परिवार

रूप से न रह सकेंगे। यह कहानी स्वयं जिप्सियों ने प्रचलित नहीं की, परन्तु इसके कारण उन्होंने अनुभव किया कि वे लोगों के कौत्हल का लच्य बन सकते हैं, त्रातएव उन्होंने इस कहानी को प्रोत्साहन देकर इसके द्वारा लाभ उठाना आरम्भ किया और धीरे-धीरे वे इसकी सत्यता में विश्वास भी करने लगे। परन्तु ग्रपने भ्रमणशील जीवन में उन्होंने प्रायश्चित्त करनेवाले यात्रियों-जैसा व्यवहार नहीं रखा श्रौर न श्रपनी रहन-सहन में ही उन्होंने पश्चात्ताप की भावना आने दी। उनकी स्त्रियाँ विशेष प्रकार की हस्तलाधवता द्वारा छोटी-मोटी वस्तुएँ उड़ा ले जाने में बड़ी निपुण होती थीं। वे किसानों के पालतू सुत्रारों को एक अजीब तरह का विष खिला देती थीं, जिससे वे पागल होकर मर जाते थे, साथ ही उन-का मांस भी ख़राब नहीं होने पाता था। किसान लोग इन मरे हुए सुत्रारों को बेकार समभक्तर त्याग देते थे त्रीर इस कारण वे स्त्रियाँ बड़ी आसानी से उनको माँग लाती थीं। इस प्रकार उनके परिवार का पालन होता रहता श्रौर उनकों कभी भी भोजन का श्रभाव नहीं रहता था। जिप्सी स्त्रियाँ शुरू से ही भविष्य-वक्तात्रों त्रौर ज्योतिषियों का भी कार्य्य करती आई हैं और पुरुष प्रायः सुनार, लोहार, मछुएं, घोड़े के व्यापारी और गायक होते आए हैं। पूर्वकालीन युग में वे डाकू और लुटेरे भी होते थे स्रोर स्राजकल भी वे कहीं-कहीं चोर-उठाईगीरों का काम करते पाए जाते हैं। धातुत्रों का काम, मुख्यतः लोहा, टीन श्रौर पीतल का सामान बनाने में भ्रमणशील जिप्सी लोग ्रे यामी ए किसानों त्रादि के लिए बड़े उपयोगी सिद्ध हुए हैं। वे घोड़ों की नालें जड़ते, केतलियाँ, वर्त्तन तथा अन्य दैनिक व्यवहार में स्त्रानेवाली घरेलू वस्तुएँ तैयार करते तथा त्रावश्यकता पड़ने पर जड़ी-बूटियों द्वारा रोगनिवारण करने की विचित्र ऋौषधियाँ भी बनाया करते हैं। लोहार ्र आदि का पेशा करने के कारण उनकी उत्पत्ति के विषय में बहुत-सी अन्धविश्वास की भावनाओं का भी प्रचार हो गया है। एक किम्बदन्ती है कि किसी जिप्सी ने महात्मा ईसा को सूली चढ़ाते समय प्रयुक्त होनेवाली लोहे की कीलें बनाकर दी थीं तभी से जिप्सियों को ऋभिशाप लग गया, जिसके कारण वे सदा के लिए ख़ानाबदोश हो गए। इतना ही नहीं, उस त्रादिम जिप्सी लोहार ने बाद में उन

कीलों में से एक चुरा भी ली थी जिसके फलस्वरूप ईश्वर ने उसके वंशजों को त्राज्ञा दे दी कि त्रावश्यकता पड़ने पर वे चोरी भी कर सकते हैं! यह एक कौत्हल की बात है कि जिप्सी जब से पहलेपहल योरप में दिखाई दिए तभी से स्ली चढ़े हुए महात्मा ईसा के सभी चित्रों में केवल तीन ही कीलें चित्रित की जाने लगीं।

इंगलैंड के जिप्सी अपनी जाति को 'रोमनी' कहते हैं—वे स्रपने को जिप्सी कभी नहीं वतलाते । जिन देशों में वे 'रोमनी' नहीं कहलाते, वहाँ उन्होंने अपना नाम 'ज़िंगारी' रख लिया है, जो जर्मन भाषा के 'ज़िगेनर' का अपभंश है। हम पहले लिख आए हैं कि जिप्सी लोगों की बोली में सभी भाषात्रों के शब्द पाए जाते हैं। किन्तु उसमें लगभग दो हज़ार मूल शब्द ऐसे हैं जो साधारणतया स्थायी रूप से प्रयोग में त्राते हैं त्रौर वे भारतीय भाषात्रों के प्रतीत होते हैं। संसार की सभी जिप्सी जातियों की बोलियों में ये शब्द समान रूप से प्रचलित पाए जाते हैं। जिप्सी अपनी जाति में पुरुष को 'रोमनी चाल' श्रौर स्त्री को 'रोमनी ची' कहते हैं। जो व्यक्ति जिप्सी रक्त का नहीं होता उसे वे 'गार्ज़ियो' कहते हैं। श्रापस की बातचीत में जिस प्रकार हम 'भाई' और 'बहन' शब्दों का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार जिप्सी 'पाल' श्रौर 'पेन' कहते हैं। प्रत्येक सम्भ्रान्त पुरुष को 'राय' श्रीर सम्भ्रान्त महिला को 'रानी' कहा जाता है। जिप्सी स्त्रियाँ पुरुषों की अपेदा। विशेष चतुर होती हैं श्रौर जिन-जिन देशों की वे यात्रा करती हैं, उनके राज-परिवारों में भी सरलता से घुस-पैठ पैदा कर लेती हैं। इसका कारण उनका भाग्य देखना श्रौर ज्योतिषियों का पेशा मात्र होता है, जिसे वे 'डकरिंग' कहती हैं। प्रायः ऐसा भी देखा गया है कि जिप्सी स्त्रियों की प्रगति यहाँ तक सीमित न रहकर ऊँचे घराने की दयालु महिलास्रों को अञ्ब्ही तरह ठगने की भी रही है। जिन स्त्रियों ने उनकी बातों में श्राकर उनका विश्वास किया उन्हीं की जिप्सी स्त्रियों की चालाकी का शिकार बनना पड़ा।उदा-हणार्थ एक जिप्सी स्त्री ने एक रईस घराने की महिला को बतलाया कि मेरे हाथ पर थोड़ी सोने की गिन्नियाँ रख दो श्रौर फिर उनको एक पोटली में बाँधकर श्रपने बिछौने के गहें में उस पोटली को एक साल तक छिपाकर सुरिच्त

रखी रही तो साल भर के बाद वे गिन्नियाँ चौगुनी हो जायँगी। कहने की बात नहीं कि उस भद्र महिला ने लालच में पड़कर वैसा ही किया, परन्तु एक साल पूरा होने के बाद जब बड़ी उत्सुकता से उसने पोटली खोली तो उसमें गिन्नियों के बजाय ताँचे के अधेले और पाइयाँ ही निकलीं! तब तक वह जिप्सीऔरत चम्पत हो गई थी। यद्यपि जिप्सियों का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होता,

फिर भी उनके कुछ संस्कार श्रीर सिद्धान्त ऐसे मिलते हैं,जिनके कारण उनको एक-दम वर्षर ग्रौर ग्रसम्य नहीं कहा जा सकता। अपना भ्रमणशील जीवन आरंभ करने के पहले वे संभवतः हिन्द्-धर्मावलम्बी थे। ईसा-इयों के क्स (Cross)को वे 'त्रिसूल' कहते हैं, जो भगवान शिव के शस्त्र का नाम है। उनका जो भी कुछ धर्म रहा हो, उसे समय के प्रवाह में पड़कर बहत दिन पहले ही उन्होंने भुला दिया । मुसलमानी देशों में वे अपने को मुसलमान और ईसाई देशों में ईसाई कहने लगे। वे अपने बच्चों को कई बार बपतिस्मा दिलवाते हैं श्रौर इसे वे एक प्रकार का टोना मानते हैं। ऋधिकतर जिप्सी स्वरूपवानग्रौर सुन्दर

होते हैं, किन्तु उनमें स्त्रियाँ प्रायः प्रौदावस्था को पहुँचते-पहुँचते कुरूप हो जाती हैं, यद्यपि उनकी श्राँखें बुदापे में भी श्राकर्षक बनी रहती हैं। स्त्रियाँ श्रपना श्रंगार करने में बड़ी कुराल होती हैं। नर्चिकियों के रूप में वे मुसलमानी देशों में रईसों के हरम में भी दाख़िल हो चुकी हैं श्रौर बहुत-से मुसलमान सर्दारों श्रौर पाशा लोगों ने उनसे विवाह कर उन्हें श्रपने घरों में विठा लिया है। श्ररब श्रौर ईरान के

बाज़ारों में अक्सर भड़कीली पोशाकें पहने हुए वे एक दरी के दुकड़े पर नाचती हुई दिखाई देती हैं और मनचले नवयुवकों को अपने रूप-जाल में फँसाया करती हैं। संगीत
और नृत्य में निपुणता प्राप्त करके वे ख़ूब पैसा कमाती हैं
और उनका यह पेशा सभी देशों में चलता रहता है।

जिप्सी प्रायः काफ़िले बनाकर चलते हैं श्रौर श्रपनी गृहस्थी का सारा साज-सामान श्रपने साथ रखते हैं। वे

वर्गाकार छोटे तम्बुश्रों में रहते हैं, जिनकी बनावट बड़ी सादी रहती है। लम्बे डंडों की दो समानान्तर कतारें खड़ी करके उनके सिरों को भुकाकर वे एक-दूसरे से बाँध देते हैं, जिससे एक पिरामिड-जैसी छत बन जाती है। उसके चारों त्रोर भूरे मटमैले पुराने कपड़े लपेट दिए जाते हैं, जिनके ऊपरी सिरे एक गाँठ द्वारा बँधे रहते हैं। तब ज़मीन में खँटे गाड़कर इन कपड़ों के नीचे के सिरे उनमें लपेट दिए जाते हैं। बहुधा कुछ इंच ऊँची मिही की मेंड़ भी तम्बू के चारों ऋोर खड़ी कर दी जाती है, जिसमें वर्षा से बचाव रहे, ऋथवा इर्द-गिर्द एक छिछली लाई-जैसी खोद देते हैं। बस, इतने से ही जिप्सियों का तम्ब



जिप्सी युवक-युवती

तैयार हो जाता है। जिप्सी लोग पालथी के त्रासन से बैठकर भोजन करते हैं, उन्हें कुर्सी-मेज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। रात को सोने के लिए वे एक मोटा गद्दा बिछा लेते हैं श्रौर उसे दिन में लपेटकर कपड़े से ढक देते हैं, जिससे वह बैठने के लिए मसबद या तिकए का काम देता है। प्रत्येक जिप्सी-परिवार में एक बहुत बड़ी केतली या बटलोई अवश्य होती है, जिसमें उसका शोरवा तैयार

किया जाता है। वह केतली कभी ख़ाली नहीं रहती, कुछ-न कुछ हर वक्त उसमें पकता ही रहता है। मुर्गियाँ, मछली, ख़रगोश त्रीर ऋन्य पशु-पत्ती, जो भी पकड़कर या चुराकर लाये जाते हैं, उसी केतली में पकाए जाते हैं। जिप्सी जंगली काँटेदार स्याही का मांस बड़े चाव से खाते हैं और ऋापस की दावतों में ऐसे मांस की एक कटोरी श्रवश्य

भोज्य पदार्थों में शामिल रहती है।

कुछ वर्ष पहले, लन्दन के इर्द-गिर्द बहुतेरे खुले हुए मैदान थे, जहाँ जाड़ों के मौसम में जिप्सियों के काफ़िले श्राकर ठहरते श्रीर श्रपने तम्बू लगा दिया करते थे। उन दिनों देहात के जंगलों में ठएड बढ जाती थी श्रीर नमी के कारण वहाँ रहना कठिन होता था। पर आजकल गाँवों और शहरों में सभी जगह पुलिस के कारण ब्रिटिश द्वीपों में जिप्सियों की प्रगति पर विशेष प्रतिबन्ध लगा दिए गए हैं श्रौर जहाँ भी वे रहते हैं, सरकारी इन्सपेक्टर उनकी देखरेख के लिए पहले ही पहुँच जाते हैं। ऐसी दशा में विलायत में पहले जैसी स्वच्छन्दता से जीवन व्यतीत करना उनके लिए कठिन हो गया है। योरप महाद्वीप में फैले हुए जिप्सियों की संख्या सात लाख के लगभग अनु-मान की जाती है। वे रूमानिया, बलगेरिया श्रौर हंगेरी में सबसे श्रधिक संख्या में पाये जाते हैं। श्रामीनिया, ईरान, सीरिया तथा अन्य एशियाई देशों में श्रौर मिस्र, श्रल्जीरिया एवं

स्रफ़ीका के दूसरे कुछ भागों में भी जिप्सियों की बहुतेरी बस्तियाँ पाई जाती हैं।

जिप्सियों ने ऋटलाएटक पार के देशों पर भी धावे किए हैं और ऋमेरिका में कनाड़ा से बै ज़िल तक वे पाए जाते हैं। किन्तु नई दुनिया में ऋधिकतर संयुक्त राष्ट्र में ही उनकी बिस्तयाँ हैं। ऋगस्ट्रेलिया ऋगैर न्यूज़ीलैंड में भी कहीं-कहीं पर उनके गरोह धूमते-फिरते दिखाई दे जाते हैं।

परन्तु इन नए देशों में जिप्सियों की दाल विशेष नहीं गल पाती और लोगों को ठगने की उनकी प्रकृति को विकास का अवसर नहीं मिल पाता। इतना अवश्य है कि इन देशों में उनको घूमने-फिरने की पूरी स्वतंत्रता मिलती है और वे वास्तविक जिप्सी-जीवन की स्वच्छन्दता का अगनन्द उठाते हुए खुले मैदानों में आकाश के नीचे पड़े रहते हैं।

योरप के मध्यवत्तीं तथा दिल्ल्सि पश्चिमी भागों में रहनेवाले जिप्सी अपनी संगीत और रृत्यकला के लिए विख्यात हैं। उनका मुख्य बाजा वेला या वॉयिलन है। उनके संगीत का प्रचार हंगेरी प्रदेश में ख़ूब हुआ है। वे ताल-स्वर का अच्छा ज्ञान रखकर बाजे बजाते और गाते हैं। कहीं-कहीं वे एक प्रकार का हार्ष जैसा बाजा भी काम में लाते हैं।

श्रपने ख़ानाबदोशी के जीवन में जिप्सी लोग प्रायः श्रत्याचारों के भी शिकार हुए हैं, जिनका बहुत-कुछ उत्तरदायित्व उन्हीं पर है। उनके तौर-तरीक़ों तथा उनकी बुरी श्रादतों ने कितनी ही बार उनको भीषण यंत्रणाएँ भोगने को विवश किया है। श्रारम्भ में वे जिस देश में भी गए, वहीं उनका स्वागत-सत्कार किया गया श्रीर लोगों ने उनके साथ सहानुभूति तथा दया का व्यवहार किया। उनकी कला को भी पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया श्रीर उन्हें श्राधिक सहायता भी मिली। दूर देशों





एक जिप्सी स्त्री नृत्य कर रही है

उनको बदमाश ग्रौर ग्रावारा घोषित करके उनके ग्रंगप्रत्यंग को जलते हुए लोहे से दागा गया, उनके कान
काट डाले गए, तथा ग्रमेक ग्रमानुषिक यंत्रणाग्रों द्वारा
सताए जाकर बिना किसी न्यायालय में विचार हुए उनको
फाँसी या सूली तक की सज़ाएँ दे दी गईं। उनके साथ
इस दुर्व्यवहार का एक कारण यह भी था कि वे जिन देशों
में जाते थे वहाँ वे सन्देह की दृष्टि से देखे जाते ग्रौर
ग्रपरिचित समभक्तर उनको प्रत्येक सम्मावित दुर्घटना का
दोषी ठहराने में लोगों को ग्रासानी होती थी।

जिप्सियों के कुछ गरोह मातृपक्त के होते हैं श्रौर कुछ पितृपक्त के। वे लोग भाई-बहन की लड़िक्यों, पौत्रियों श्रौर सौतेली बहनों से भी विवाह कर लेते हैं, यद्यपि एक पिता की सन्तान परस्पर विवाह-सूत्र में नहीं बँघती। चाचा के लड़के-लड़िकयों का परस्पर सम्बन्ध होना श्रमुचित नहीं समका जाता। मामा की लड़कियों से विवाह करना तो बहुत ही अच्छा माना जाता रहा है। बहुविवाह की भी प्रथा उनमें प्रचलित रही है। जातीय नियम के अनुसार बड़ी बहन का विवाह हुए विना छोटी बहन नहीं ब्याही जाती। वर और कन्या की पवित्रता का निर्णय करने के लिए प्रमाणों की आवश्यकता मानी जाती है। प्रायः वर कन्या को लेकर भाग जाता है और कुछ दिनों बाद जाति के मुखिया की अनुमित से विवाह कार्य मिलाना, दोनों के रक्त में आटा सानकर बनाई हुई रोटी खाना और किसी पेड़ की डाल पर से क्दना ये प्रधान रस्म मानी जाती रही हैं। वर कन्या को गोद में उठाकर घर ले जाता है। इस प्रकार की प्रथाओं का समावेश उनमें कई देशों के रिवाजों के अनुसार ही हुआ है।

### नीय्रो

### अफ्रीका महाद्वीप के आदिम निवासी

वर्णभेद के उपासक श्वेतांगों की वोलचाल में उनसे भिन्न वर्ण का प्रत्येक व्यक्ति 'काला त्रादमी' या 'नीमो' होता है ! उनकी तथाकथित सभ्यता में इस शब्द की व्यापकता इतनी ऋषिक है कि बिना किसी भेदभाव के वे लोग किसी भी गहरे रंग की चमड़ीवाले को 'नीयो' कह बैठते हैं ! हमारे देश में भी इसी तरह अफ़ीका से श्राए हए गहरे काले वर्ण की जाति के लोगों के लिए 'हब्शी' शब्द का व्यवहार होता रहा है, जो मुसलमानों के शासनकाल में भारत में त्राए थे। किन्तु सच पूछा जाय तो 'इब्शी' केवल वही हैं, जो ऋबीसीनिया या 'इब्श' देश के निवासी हैं, सभी नीयो हब्शी नहीं कहे जा सकते, जैसा कि भ्रम-वश लोग मान बैठे हैं। स्रौर न श्वेताङ्ग जातियों का अपने से भिन्न वर्ण की जाति के सभी लोगों को 'नीग्रो' कहना ही न्याय-संगत है। 'नीग्रो' केवल उन जातियों के मनुष्यों को ही कहा जाना चाहिए, जो अप्रकीका महाद्वीप में सहारा मरुभूमि और 'ब्राशा अन्तरीप' की सीमात्रों से घिरे हुए प्रदेशों में अधिकता से पाए

जाते हैं श्रीर जो उन प्रदेशों के वास्तिविक श्रादिम निवासी कहे जा सकते हैं। परन्तु जिन भूभागों में वे रहते हैं, उनके श्रासपास विपुवत् रेखा के समीप के प्रदेशों में रहनेवाले बौनी जाति के पिगमी लोग, उत्तर-पश्चिमी श्रुफ़्रीका के बुशमैन जातिवाले तथा उत्तर-पूर्वी श्रुफ़्रीका में धुर दिव्यण तक फैले हुए श्रुन्य जातियों के लोग भी बसे हुए हैं। ये वास्तिविक 'नीग्रो' नहीं हैं। उनमें श्रौर नीग्रो लोगों में बड़ी भिन्नता है। नीग्रो जातिवालों का गहरा रंग, घुँघराले जन-जैसे घने वाल, श्रौर बड़ा सिर ऐसी विशेषताएँ हैं जिनसे उनको बड़ी सरलता से पहचाना जा सकता है। नीग्रो का भीतर को दबा हुश्रा संकुचित ललाट, चौड़ा जबड़ा श्रौर विशेष प्रकार की खोपड़ी उसे श्रुन्य जातियों से सर्वथा भिन्न बतलाने के लिए पर्यात है।

रंग-रूप श्रीर श्राकृति के विचार से श्रक्षीका की श्रादिम जातियों के तीन भेद माने जाते हैं—(१) नांश्रो तथा श्रर्धनीयों जातियाँ, (२) हैमिटिक जातियाँ श्रीर (३) सेमि- क जातियाँ । इनमें से प्रत्येक वर्ग में अनेक उपजातियाँ मे नीचे लिखे अनुसार हैं :—

#### (१) नीय्रो तथा अर्घ-नीय्रो

(क) नीं चिती (्रिपेगमी) बुशमैन, बतवा, श्रोबॉगो, श्रौर श्रका श्रादि।

(ख) हाटेनटाँट नामाकृत्रा, कोराकृत्रा, ग्रीकृत्रा, त्रादि ।

(ग) बंदू
जुल, काफ़िर, बस्तो, बेचुनाज़, माकुत्रा, मातेबेले,
मानगंजा, वैच्तू, बगेत्से, बहन्ना, बालुंदा, वासवाहिली, वान्यामवेसी, वालेग्गा, श्रोवाहेरो, फज़ी-वृज़ी,
श्रोवाम्पो, बैकांगो, बतेके, दुश्रालो श्रादि।

#### (घ) सूदानी नीयो

क्रू, क्राँती, श्रशान्ती, मोरुवा, न्यूपे, मंदिनग्ना, उलोक्क, वैम्बारा, सोनरहाई, हौसा, बत्ता, कनूरी, बागिरमी, मोस्गू, कनेम, माबा, न्यूबा, दिन्का, शिल्कु, बारी, मानवत्तू, ज़ंदे श्रादि।

#### (२) हैमिटिक जातियाँ

#### (क) नीत्रो रक्रमिश्रित हैमिटिक

फ़ान, कुला, तिब्बू, अगुस, मसाई, फ़ेलाहिन आदि।

#### (ख) शुद्ध हैमिटिक

वर्वर (शुलूह, मज़ाब, कबीले, तुरेग) गाला, सोमाली, श्रकार (दानाकिल), वेगा श्रादि।

#### (३) सेमिटिक जातियाँ

श्ररम, हिमयारित (श्रम्हारा, तिगरे, शोश्रा) श्रादि । इन जातियों में बहुतेर सम्य, कुछ श्रर्धसम्य श्रौर कुछ एकदम श्रसम्य हैं। श्राधुनिक सम्यता से यद्यपि ये बहुत-कुछ प्रभावित होती जा रही हैं, फिर भी इनमें से श्रिधकांश प्राचीनता श्रौर परम्परागत रीति-रिवाजों को माननेवाली ही हैं। इनकी विचित्र जीवनचर्या का यदि विस्तारपूर्वक उल्लेख किया जाय तो बड़े-बड़े ग्रन्थ लिखे जा सकते हैं। ये जातियाँ परस्पर एक दूसरे से सर्वथा भिन्न रहते हुए भी सदियों से एक साथ रहती चली श्राई हैं। इसमें सन्देह नहीं कि एशिया तथा श्रन्य विदेशों से श्राए हुए

प्रवासियों का रक्त भी इनमें काफ़ी मिल चुका है, परन्तु इनकी मौलिकता अभी तक नहीं नष्ट हो सकी है। विदेशियों ने अफ़ीका का नाम काला महाद्वीप (Black Continent) जो रखदिया है सो वहाँ की आवादी में इन कृष्ण-वणींय जातियों की प्रचुरता को देखते हुए सर्वथा उपयुक्त जान पड़ता है।

ऊपर उल्लिखित जातियों के श्रिति-रिक्त इस महाद्वीप के श्रन्तर्गत स्दूर जंगलों के भीतर श्रनेक ऐसी जातियाँ भी निवास करती हैं, जिनके विषय में श्रमी तक पर्याप्त श्रनुसन्धान नहीं किया गया है। नरमांसाहारी, विषबुक्ते बायों तथा बछों का उपयोग करनेवाले



नितान्त जंगली लोगों की बिस्तयों से लेकर पिरैमिड की छाँह में बसी हुई सभ्य अरब जातियों तक शताब्दियों की अपनी-अपनी सांस्कृतिक सम्पत्ति को लिये हुए इस महाद्रीप को जो विविध मानवीय टोलियाँ आबाद किए हुए हैं, उन्हें देखकर हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अफ्रीका वास्तव में इतना रहस्यमय भूभाग है कि उसकी वास्तविक आत्मा को पहचानना बड़ा कठिन है।

नीयो जाति के मनुष्यों के शरीर का रंग एकदम यावनूसी काला नहीं होता जैसा कि भ्रमवश कुछ योरपीय विद्वानों ने अब तक बतलाया है, बरन् सदानी और सुमाली जातिवाले ही अधिक काले होते हैं, जो नीयो नहीं कहे जा सकते। नीयो जाति के लोग गहरे कत्थई या ऐसे नेहुएँ रंग के होते हैं जो प्रायः ताम्रवर्ण, बादामी या लालिमा लिये हुए पाया जाता है। वातावरण के अनुसार ही शारीरिक वर्ण में भी भिन्नता पाई जाती है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि एक ही व्यक्ति का रंग उसकी अवस्था

त्रौर स्वास्थ्य के त्रानुरूप बदलता रहता है। नीम्रो का रंग बुढापा स्त्राने पर गहरा होता जाता है, किन्तु नव-जात शिशुक्रों का रंग साफ़ श्रौर हल्का होता है। इनके केश साधारणतया छोटे होते हैं और उनमें रेवाभाविक छल्ले-से पड़ जाते हैं, जिनके कारण वे घॅघराले श्रौर गुलभट खाये हए दिखाई देते हैं। कुछ जातियों में केश कीफ़ा लम्बे होते हैं, जो बड़े कलापूर्ण ढंग से सँवारे जाते हैं। नीयों लोगों के चेहरे पर बाल प्रायः नहीं होते या बहुत कम होते हैं, दाढ़ी का भी श्रभाव-सा ही रहता है। मूँ छों के स्थान पर दस-पाँच पतले बालों की हलकी-सी रेखा मात्र होठों के कोनों पर दिखाई देती हैं। जैसा हरी पहले लिख चुके हैं,नीग्रो लोगों के सिर की बनावट विशेष ह से ध्यान देने योग्य होती है, यद्यपि अनेक जातियों के पर स्परिक मिश्रण के कारण उसमें भी भिन्नता पाई जाती है। प्रायः उनके सिर काफी बड़े होते हैं ऋौर कपाल की हाड़ियाँ ख़ूब हद और मज़बूत होती हैं। सिर कुछ लम्बे और पीछे की त्रोर चौड़े होते हैं तथा ललाट भीतर को दबा हुन्ना-सा जान पड़ता है। नाक अपर से चौड़ी और नथुने खुले हुए होते हैं, जिनके कारण उनकी नासिका चिपटो श्रौर दबी हुई दिखाई देती है। नीम्रो लोगों का बदन बड़ा सुडौल श्रीर सुदृढ़ होता है तथा उनकी लम्बाई का श्रीसत ५ फीट ७ इंच से कम नहीं होता । उनके स्रंग-प्रत्यंगों के त्राकार में भिन्नता का कारण विभिन्न जातियों की रहन-सहन और स्वभाव ही कहा जा सकता है, फिर भी वे साधारणतया काफी हृष्ट-पुष्ट होते हैं। उनकी शारीरिक उन्नति का मुख्य कारण उनका शारीरिक परिश्रम ही है,



जिसमें वे योरपवालों से कहीं श्रिधिक बढ़े-चढ़े होते हैं। हाँ, मानसिक विकास में वे श्रिपेचाकृत न्यून होते हैं, जिसके कारण उनको दूसरों का श्राश्रित रहना पड़ता है। नीयो लोगों को श्रामाशय-सम्बन्धी विकार नहीं सताते श्रीर उनमें शारीरिक कष्ट सहने की बड़ी शिक्त होती है। डाक्टरी चीरफाड़ करते समय उनको वेहोश करने की श्रावश्यकता नहीं पडती श्रीर प्रायः शल्यचिकित्सा के ऐसे

प्रयोग, जिनमें योरिपयन लोग पीड़ा के कारण प्राण तक छोड़ दें, उनमें बड़ी सरलता से सम्पन्न किये जा सकते हैं। ब्रिटिश मध्य अफ़ीका में एक युद्ध के उपरान्त जान्सटन नामक एक योरिपयन राजन ने अपनी आँखों देखे एक ऐसे ही

दश्य का उल्लेख किया है। वह लिखते हैं कि 'नीग्रो जाति के सैनिकों पर ऐसे घोर कष्टदायक शल्य-प्रयोग किये जा रहे हैं, जिनमें साधारण व्यक्ति तड़प उठे. परन्तु नीय्रो सैनिक बराबर मुस्करा, रहे हैं। कभी-कभी उनमें से कोई व्यक्ति धीरे से मुँह बनाता है श्रीर श्राँखें मींच लेता है, परन्त श्रिध-कांश व्यक्ति घास की रिसयाँ उँगलियों से बटते जाते हैं श्रौर चीरफाड़ के श्रौज़ारों को अपने बदन पर चलते हुए बड़े कौतूहल से देख रहे हैं!' ऐसा कष्ट-सहिष्ण

होना वास्तव में नीय्रो लोगों की एक विशेषता है।

नीयों जातिवालों की पोशाक भी बड़ी ख्रजीय होती है। कुछ तो नितान्त नंगे रहते या नाममात्र को कपड़े पहनते हैं। ख्रन्य जातिवाले, उदाहरणतः 'सुहेली' लोग, ऊपर से नीचे तक बस्नों से ढके रहते हैं। 'करीरान्दो' प्रदेश के निवासी नीयों बिल्कुल कपड़े नहीं पहनते। ख्राम तौर पर नोयों लोगों की वेशभूषा बिल्कुल सादी रहती है। बच्चे

तो प्रायः नंगे ही घूमा करते हैं। स्त्रियाँ एक प्रकार का चुस्त घाँघरा पहनती हैं, जो कमर से घुटनों तक स्त्राता है। पुरुष बहुत ऊँचा तहमत या लुंगी बाँधते हैं, जिसे वे प्रायें उतारकर रख भी देते हैं। ऐसे प्रान्तों में जहाँ पानी स्त्रिक बरसता है स्त्रीर ठएड पड़ती है—मुख्यतः पठारों में लोग पशुस्रों की खाल का बना हुस्रा ऊँचा कोट या लवादा पहनते हैं, जिसे वे कन्धों पर लापरवाही से डाले

रहते हैं। ये खालें विल्कुल कची होती हैं, किन्तु उनको छील-छीलकर तथा बार-बार पीटकर नर्म बना लिया जाता है, जिसमें उनके बने वस्त्र पहनने योग्य रह सकें। दिल्णी ग्रफ़ीका में खालों के बने कपड़ों का यहुत चलन है। उत्तरी ग्रफ़ीका

तथा समुद्री तट के पास के
प्रान्तों में सृत के बुने हुए
कपड़े व्यवहार में लाए जाते
हैं। विशुवत् रेखा के पार्श्ववर्ती प्रदेशों में रहनेवाली
जातियाँ पेड़ों की रेशेदार
छालों, जड़ों और घास के
बने कपड़े पहनती हैं। प्रायः
श्रंजीर की छाल को कूटकर
नरम तथा लोचदार बना
लेते हैं श्रौर उसके वस्त्रः
बनाकर पहनते हैं। यूगान्दा
प्रान्त तथा उसके श्रासपास
के इलाक़ों में ऐसे कपड़ों
का काफी चलन है।

वस्त्रां की ही भाँति नीयों जातियों में स्नाभृषण भी

तरह-तरह के पहने जाते हैं। ग्राधिकतर लोहे या पीतल के मोटे-मोटे कहे, बाज़्बन्द, छल्ले ग्रीर बालियाँ पहनने का रिवाज है। हाथ-पैर, कान-नाक ग्रादि सभी इन्हीं ग्राभूषणों से लदे रहते हैं। तार को पीट-पीटकर बनाए गए पीतल के छोटे-छोटे दाने ग्रीर कौड़ियाँ खाल के वस्त्रों तथा पेटियों पर सी ली जाती हैं ग्रीर उन्हीं की भालर लगा ली जाती है। कुछ जातियों में भुजात्रों के ऊपर हाथीदाँत के कड़े



केनया शान्त की एक नीश्रो युवती

पहने जाते हैं। इन लोगों की टोपियाँ पित्त्यों के परों तथा रोएँदार जानवरों की खालों की बनती हैं, जिन्हें सैनिक या लड़ाकू जातियों के बीर ही ख्रिधिकतर धारण करते हैं। इनके धर्म-पुरोहित, स्याने, ख्रोके ख्रौर जादूगर लोगों की पोशाक बड़ी विचित्र होती है ख्रौर वे लोग तरह-तरह की भयानक ख्रौर घृणास्पद वस्तुएँ ख्राभूषणों की जगह पर

पहने रहते हैं। प्रायः बंडी-बड़ी ऋलभ्य वस्तुएँ उनके वस्त्रों में टँकी रहती हैं, जैसे पेड़ों की जड़ें, मुदों की हड़ियाँ, ख़ाली कारत्स, सीसे की गोलियाँ, घोचे,सीप, ऋादि, ताकि ऋपनी जाति-वालों में उनकी विशेषता प्रकट होती रहे।

नीयो लोगों में तरह-तरह के रंगों से गोदना भी गोदा जाता है ऋौर वड़ी विचित्र श्राकृतियाँ शरीर के अंग-प्रत्यंग में ऋंकित की जाती हैं। इसके श्रातिरिक्त वे बदन पर घाव करके उसे दागते भी हैं, जिससे उस स्थान की चमड़ी उभर श्राती है। बार-बार ऐसा करने से उनके शरीर पर मनोनीत चिह्न बन जाते हैं, जिन्हें वे सौन्दर्य-वर्धन का साधन समकते हैं। इन घावों में रंग भरते रहने के कारण नीयो लोगों का शरीर भाँति-भाँति की त्र्याकृतियों का ख़ासा अलबम बन जाता है! ये आकृतियाँ प्रायः रेखाचित्रों के रूप में होती हैं, श्रौर कभी-कभी उनमें बड़ा कलापूर्ण चित्रण किया रहता है। कुछ जातियों में इस प्रकार का गोदना केवल जाति या वर्ग का

चिह्न मात्र समभा जाता है, किन्तु अन्य जातियाँ उसे शृंगार का साधन भी समभती हैं, जो उनके मत में व्यिक्त-गत सौन्दर्थ बढ़ाने का सर्वोत्तम उपचार है। कानों की लौर तथा होठ बहुत बढ़ाये हुंएँ रखने का भी कहीं-कहीं रिवाज़ है श्रौर उनमें छेद करने के बाद लकड़ी की छोटी-बड़ी फिरिकियाँ डाल दी जाती हैं, जिनका आकार

कमशः बढ़ाया जाता है। दाँतों को रेतकर नुकीला बनाने की भी इनमें प्रथा है। कहीं-कहीं सामने के दो-चार दाँत उखाड़ डालने का भी चलन है। ये बातें व्यक्तिगत सौन्दर्य की कसौटी समभी जाती हैं और फलतः ऐसे कष्टप्रद उपायों का अवलम्बन करने को सभी सदा सहर्ष प्रस्तुत रहते हैं। नीप्रो लोगों का मुख्य शस्त्र होता है भाला या बरछा।

जम्बेधी प्रदेशवाले एक हलका खाँचेदार फलवाला 'त्रसेगाई' नाम का छोटा बरला प्रयोग में लाते हैं, जो फेंककर मारा जाता है। मसाई जाति के लोग बहुत बज़नी, लम्बे फल का दोधारा बरला, जो भोंकने या छेदने के काम त्राता है, काम में लेते हैं। प्राय सभी जातियों में धनुष-बाण का व्यव-हार प्रचलित हैं। ये लोग बाणों को श्रक्सर ज़हर से बुकाते हैं, जो कुछ पौधों की पत्तियों तथा जड़ों के रस से तैयार किया जाता है। गढा और मुद्ररनुमा मोटे डंडे भी युद्ध, सार्व-जनिक प्राण्दंड, तथा शिकार के समय काम में लाये जाते हैं। येप्रायः लकड़ी, पत्थर या लोहे के बनते हैं। कहीं-कहीं हिड्डियों के भी शस्त्र बनाये जाते हैं।

नीमो जातिवाले रहने के लिए पेड़ों की भुकी हुई डालियों और लट्टों के भोपड़े बनाते हैं, जिनके ऊपर वे घास-फूस या पत्तियों की छतें डालते हैं। उनकी दीवारें भी इन्हीं की बनती हैं। कहीं-कहीं दीवारें बनाई ही नहीं जातीं और केवल छप्परों के नीचे ही लोग रहते हैं। ये भोपड़े प्रायः बहुत

छोटे होते हैं, किन्तुं जाति के सरदारों तथा मुखिया लोगों के घर श्रौरों की श्रपेत्ता सुन्दर् श्रौर मज़बूत होने के श्रतिरिक्त बहुत बड़े भी बनते हैं। साधारणतया कोपड़ों की बनावट मधु-मक्खी के छत्तों की तरह होती है, किन्तु कहीं-कहीं वे लम्बे, चौकोर तथा श्रंडाकार भी बनाए जाते हैं। ख़ानाबदोश जाति के नीमो लोग नरकुल तथा काँस के



कांगो प्रदेश का एक नीब्रो योद्धा

परदों से लट्टों के ऊपर श्रस्थायी भोपड़े बना लेते हैं श्रौर उनके चारों श्रोर जानवरों की खालें लपेट लेते हैं। जिन स्थानों में नीग्रो श्रम्य बाहरी जातियों के सम्पर्क में श्रा चुके हैं, वहाँ वे पत्थर के मकान भी बनाने लगे हैं, किन्तु श्रिधकांश लोग श्रभी भोपड़ों में ही रहते हैं। जहाँ दल-दल श्रौर कीचड़ की ज़मीन मिलती हैं वहाँ दीमक से बचने

के लिए ऊँचे-ऊँचे लट्टों के मचान बाँधकर उन पर फोपड़े बनाए जाते हैं। कहीं-कहीं एक ही लट्टों के ऊपर घोंसलों की तरह छोटी-छोटी घास-फूस की गुमटियाँ बनाई जाती हैं, जहाँ लोग खाना पकाते हैं। ये गुमटियाँ गोलाकार बनती हैं। पूर्वी अफ़ीका तथा गिनी प्रदेश के नीयों चौकोर या वर्गाकार मिट्टी के घर भी बनाने लगे है।

इन लोगों का मुख्य भोजन है
श्रनाज या साग-पात। ज्वार,
बाजरा, मक्का, गेहूँ, कद्र्, शकरकंद्र, लौकियाँ श्रौर मटर इनके
श्राहार में मुख्य स्थान पाते हैं।
कुछ जातियाँ जंगली फिलयों श्रौर
केलों को खाकर ही श्रपनो भूख
मिटाती हैं। कुछ लोग, जो समुद्री
किनारों पर रहते हैं, नारियल को ही
श्रपना मुख्य खाद्य पदार्थ बनाए
हुए हैं। नीश्रो लोगों की श्रनेकों
जातियाँ पशु पालती हैं श्रौर उन्हीं
से उनकी जीविका चलती है।
भेड़ों के भुंड-के-भुंड उनके यहाँ

पले रहते हैं, जिनका वे दूध पीते श्रीर मांस खाते हैं। कुछ ऐसी भी जातियाँ हैं, जिनमें निरामिष भोजन का व्यवहार धार्मिक रूप से वांजित है। नदियों के श्रास-पास रहनेवाले लोग मछलियाँ मारते हैं श्रीर यही उनका मुख्य श्राहार है। ऐसी भी जातियाँ हैं, जिनमें मछलियों के मांस का व्यवहार करना जातीय दुर्गुण समका

जाता है-। नर-मांस खाने की प्रथा बहुत दिनों तक नीग्रो जाति में प्रचलित रही, किन्तु धीरे-धीरे उसका हास होता जा रहा है। छिपे तौर पर अभी भी उनमें कहीं-कहीं नर-मांस खाने का चलन है। कांगो और ओगावा की तरा-इयों में रहनेवाले नीग्रो ही आजकल नर-मांस खानेवाले समभे जाते हैं। किन्तु औषिध या देवता के प्रसाद के रूप

में अफ़ीका की प्रायः सभी नीत्रो जातियाँ नर-मांस खाना बुरा नहीं समभतीं, यद्यपि वे लुक-छिपकर ही ऐसा करती हैं। नर-मांस खाने का चलन वास्तव में उनकी प्राचीन रूढ़ियों और धार्मिक संस्कारों का ही परिखाम है, जिसे छोड़ते हए ये लोग आजकल भी घबराते हैं। मनुष्य की जाँघों का मांस खाने से वीर बन सकते हैं, ऐसी नीयों लोगों की पुराने ज़माने में धारणा थी। इसीलिए किसी वीर शत्रु को मारकर उसका हृदय श्रोर कलेजा भूनकर खाने की उनमें प्रथा थी। ऐसा करने से मृत व्यक्ति जैसा साहस और शौर्य्य श्रनायास ही स्रा जाना सम्भव समका जाता था।

नीग्रो जातियों का सामाजिक संगठन प्राचीन प्रशाली पर ही श्रवलम्बित है, जिसके श्रनुसार घर का बड़ा-बूढ़ा व्यक्ति ही परिवार विशेष का शासक समभा जाता है। प्रायः लोग स्वतंत्र परिवारों की बस्तियों के रूप में रहते हैं।

दागकर तथा घाव पैदा करके की गई है! की बस्तियों के रूप में रहते हैं।

रेर मांस खाते हैं। प्रत्येक बस्ती या परिवार का एक मुखिया होता है,

नेरामिष भोजन का जो आयु के अनुसार ही चुना जाता है। इनमें बड़े-बूढ़ों

निदयों के आस- का ही अधिकार सर्वोपिर मान्य समका जाता है। ऐसे कुछ

रते हैं और यही गाँवों के बड़े-बूढ़े मिलकर एक सम्मिलित समिति भी बनाते .

जातियाँ हैं, जिनमें हैं या अपना एक मुखिया चुन लेते हैं जो उन पर शासन

तिय दुर्गुण समका करता है। ऐसे ही कई मुखिया लोग मिलकर अपना एक



प्रधान या सरदार चुन लेते हैं, जिसके श्रिधकार को सभी मानते हैं। इस प्रधान या सरदार को वे राजा की तरह मानते हैं श्रीर उसकी शासन-पद्धित या तो उसकी इच्छा-नुसार ही बनाई जाती है या मुखिया लोगों की समिति के परामर्श से वह श्रपनी हुकूमत चलाता है। प्रत्येक दशा में ऐसी शासन-पद्धित दासत्व-प्रथा से मुक्त नहीं होती श्रीर सभी जातियों में कीतदास पाये जाते हैं, जो तरह-तरह

के सेवा-कार्य करते हैं।

नीयो जातियों में दो मुख्य श्रेणी के लोग हैं। एक तो वे जो खेती-बारी करते हैं, दूसरे वे जो मुख्यतः सैनिक होते हैं। उनकी शासन-योजना में भी यही दो भिन्न वर्ग माने जाते हैं। नीयों लोग बड़े परिश्रमी होते हैं ऋौर शारीरिक श्रम से कभी थकते नहीं। इच्छा होने पर वे कठिन-से-कठिन काम कर डालते हैं। प्रायः वे स्व-भाव के लालची होते हैं, किन्त अवसर आने पर असीम उदा-रता का भी परिचय देने से पीछे पैर नहीं हटाते। उनकी स्वार्थ-परायणता प्रसिद्ध है, किन्तु स्वामिभिक्त तथा सेवा-कार्य में श्रपने प्राणों का बलिदान देने में अन्य जाति के लोग उनकी समानता नहीं कर सकते। स्व-भावतः वे बड़े वीर सैनिक होते हैं, किन्त शीघ ही घवड़ा भी जाते हैं श्रौर ज़रा-सी हार होने पर भाग खड़े होते हैं। वे दयावान श्रौर कोमल प्रकृति के होते हैं, किन्तु उत्तेजित होने . पर उनमें अमानुषिक निर्देयता त्रा जाती है श्रीर वे भयानक से भयानक कार्य्य कर डालने

में भी संकोच नहीं करते। नीग्रो लोगों के उद्योग-धन्धे पुराने ढंग के ही पाये जाते हैं श्रौर नई सभ्यता का उनमें श्रभी पर्याप्त विकास नहीं हो सका है। कृषि-कार्य्य में भी वे बहुत पिछुड़े हुए हैं। खेती के लिए काड़ी श्रौर जंगली पौधों को श्राग से जलाकर वे ज़मीन साफ करते हैं। वे ज़मीन में खाद देना जानते ही नहीं। लोहे के नुकीले श्रौज़ारों या डंडों से खोदकर ज़मीन को वे वैसी ही छोड़

देते हैं। उसे पानी से सींचना भी वे नहीं जानते। उनकी कुछ ही जातियाँ ऐसी हैं, जो कपड़े बुनना जानती हैं। नदियों की तराइयों से खोद-खोदकर वे कचा लोहा निका-लते हैं श्रीर साधारण भदियों में गलाकर उसे साफ़ करते हैं। खालों को पकाकर चमड़ा बनाना उनको नहीं स्राता— केवल वही जातियाँ जो बाहरी सभ्य जातियों के सम्पर्क में आ चुकी हैं, पक्का चमड़ा बना लेती हैं। उनके बनाए हुए मिट्टी के वर्त्तन भी बहुत भद्दे होते हैं। वे चाकुत्रों से लकड़ी पर नक्काशी कर लेते हैं, किन्तु वह भी बहुत साधारण ढंग ही होती है। कहीं-कहीं नक्काशी का काम बहुत श्रच्छा बनता है, किन्तु उस पर श्रन्य जातियों की कला की छाप स्पष्ट जान पहती है।

नीयो लोगों का धर्म एक प्रकार की मूर्त्तिपूजा ही है, यद्यपि उसका पूर्ण विकास उनमें नहीं हो पाया है। साधा-रणतया सभी नीयो एक सर्वो-परि दैवी शक्ति को मानते हैं, जिसके विषय में उनके विचार



सूदान-निवासी फज़ी-वज़ी जाति का एक योद्धा

उल के हुए तथा ऋविकसित हैं। वे वर्षा, तुमान तथा अन्य प्राकृतिक काय्यों के ऋधिष्ठाता देवताओं का ऋस्तित्व भी मानते हैं, जिनके लिए उन्होंने अपनी भाषा में अलग-अलग नाम रख छोड़े हैं। किसी भी ग्रसाधारण घटना का कारण कोई-न-कोई देवता ही माना जाता है। सभी नीय्रो भूत, प्रेत तथा त्रात्मात्रों में विश्वास रखते हैं त्रौर उनकी संख्या श्रगणित समभते हैं। प्रत्येक श्रवांछित घटना को वेकिसी-न-किसी भूत-प्रेत का प्रकोप मानते हैं। उनकी मूर्त्तिपूजा प्रकृति-पूजा का ही एक रूप कहा जा सकता है, जो परिवर्तित होकर साधारणतया जड़ वस्तुत्रों की पूजा के रूप में बदल गया है। उन्हीं जड़ वस्तुऋों में वे भूत-प्रेतों तथा ऋात्माऋों का ऋस्तित्व मानकर यह समभते हैं कि जो उन जड़ वस्तु श्रों का स्वामी है, उसका भला-बुरा कुछ ग्रदृश्य शिक्तयों की इच्छा पर अवलम्बित रहता है। विभिन्न जातियों में ऐसी पूजा का कम या ऋषिक प्रभाव देखा जाता है। पूर्वी अफ़ीका में लोग इन वातों में कम विश्वास करते

का फ़ैसला करने में ऋसमर्थ होकर भूत-प्रतों के हाथों में मामला सौंप देते हैं। तब प्राकृतिक पदार्थों के ज़रिए निर्ण्य प्राप्त किया जाता है, जो सर्वमान्य होता है। अफ्रीका के बहुतेरे नीयो विदेशियों के सम्पर्क में आ जाने के बाद से सभ्यता की श्रोर तेज़ी से श्रयसर हो रहे हैं स्रौर दिनोंदिन उन्नति कर रहे हैं। उनमें बहुतेरे ऊँची शिचा भी प्राप्त करने में सफल हुए हैं। अप्रकीका के श्रलावा उत्तरी श्रौर दिवाणी श्रमेरिका तथा पश्चिमी द्वीपों में

चढ़ा दी जाती है ! भूत-प्रेतों ख्रौर देवी-देवता ख्रों के रूठने

पर उनके मनाने के लिए महीनों धार्मिक कृत्यं और उपा-

सना-पजा चलती रहती है। इतना ही नहीं, नीयो लोगों के

शासन-विधान में न्याय करने में भी भूत-प्रेतों की प्रधानता

स्वीकार की जाती है। श्रमियुकों के दोषी-निर्दोषी होने

का निर्माय शारीरिक कष्ट देकर या जहर पिलाकर

किया जाता है। ऐसी परीचा का अवसर तब आता है, जब पंचायत के लोग तथा ऋधिकारीवर्ग किसी ऋभियोग

> भी काफ़ी तादाद में वे बसे हए हैं। इनके पूर्वज किसी ज़माने में ग़लाम बनाकर गोरों द्वारा श्रकीका से श्रमेरिका ले जाये गए थे। पर ऋमेरिका में गलामी प्रथा का अंत होने के बाद नीयो जाति-वालों ने बड़ी उन्नति की ऋौर श्राज तो ऐसा कोई भी चेत्र नहीं है, जिसमें वे गौरवर्णवालों के साथ बराबर कदम बद्यते हुए न चल रहे हों! उनके बड़े-बड़े विद्या-लय स्थापित हो चुके हैं श्रौर कई

> > ऋखवार निक-लते हैं। एकाध द्वीप में तो वही स्वयं शासन भी करते हैं। पर श्रकीका में श्रव भी उनमें से कई जंगली जीवन व्यतीत करते हैं।

हैं, किन्तु पश्चिमी प्रदेशों में ठीक उसका उल्टा है। प्रोहितों, स्यानों श्रौर जादूगरों की प्रधा-नता सर्वत्र पाई जाती है त्रौर वे इन लोगों को ख़ब ठगते हैं। तरह-तरह के ढोंग रचकर, जादू-टोने त्रौर भूत-प्रेतों का त्रावेश बतलाकर वे ऋपनी जीविका चलाते हैं श्रीर धर्मान्धता के जपासक नीम्रो लोग उनकी स्राज्ञा को देववाक्य समभक्तर उसका श्रवरशः पालन करना श्रपना

जना की जाती है, जिनमें पशु-बलि के अति-रिक्त कभी-कभी

नरबलि

कर्त्तव्य समभते

हें । बड़े-बड़े

धार्मिक अनु-

ष्ट्रानों की यो-

### पिगमी

### संसार के सबसे नाटे या बौने मनुष्य

हुमारे अपने देश के छोटे-यड़े शहरों में राह-चलते कभी-कभी कोई बौना व्यक्ति दिखाई दे जाता है और लोग ठहरकर बड़े कौत्हल से उसे देखने लगते हैं। प्रायः दिक्षण भारत से आनेवाले साधुओं में आपने ऐसे बौने देखे होंगे और ईश्वर की अद्भुत सृष्टि पर आश्चर्य किया होगा। किन्तु यदि हम आपसे कहें कि अफ़ीका महाद्वीप के घने जंगलों में ऐसे ही बौने लोगों की सेकड़ों बस्तियाँ हैं, तो क्या आप सहसा विश्वास करेंगे १ पर बात विल्कुल सत्य है और यदि आप अफ़ीका की यात्रा करें तो यूगान्डा प्रान्त से गैचून तक, विष्वत् रेखा से तीन अंश उत्तर तथा तीन अंश दित्तण में जो विस्तृत भूभाग है, वहाँ हज़ारों की संख्या में जंगली बौने आपको घूमते-फिरते दिखाई पड़ेंगे। ये लोग यूगान्डा प्रान्त में जंगलों की एक पतली पट्टी में, जो सेमलिकी नदी के पूर्व और पश्चिम में है, निवास करते हैं। किन्तु ऐसा अनुमान

किया जाता है कि कई शताब्दियों पहले, ये जंगली बौने या पिगमी समस्त यूगान्डा प्रान्त में फैले हुए थे। बेलजियन कांगो के जंगलों में वे बहुतायत से पाए जाते हैं। फ्रेंच कांगो ख्रौर गैवून के इलाकों में भी उनको बस्तियाँ हैं। इन्हीं नाटे मनुष्यों में ऊपरी नील नदी के तटों पर रहनेवाली अका या टिकीटिकी जाति, नियाम-नियाम प्रदेश की बौनी जाति, इतूरी वन की तम्बूटी जाति, ख्रौर कांगो नदी के मोड़ पर दिख्ण में रहनेवाली बतुत्रा जाति भी समिमलित समभी जाती है।

शरीर के क़द के लिइाज़ से पिगमी लोग संसार में सबसे नाटे मनुष्य समके जाते हैं—उनका क़द ४ फ़ीट से ऋधिक ऊँचा नहीं होता। कभी-कभी तीन या साढ़े तीन फ़ीट के बौने भी दिखाई दे जाते हैं। उनके नाटे क़द के ऋलावा पिगमी लोगों में और भी श्रनेक विशेषताएँ होती हैं। उनके गुथे हुए छुल्लेदार केश, ऊपर दबी हुई श्रोर विरे पर फैली हुई चिपटी नाक, बड़ा ऊपरी होठ, दबी हुई ठुड्ढी, सारे शरीर पर घने ऊन-जैसी रोमावली, लम्बी भुजाएँ श्रोर छोटी टाँगें देख-कर श्रनायास ही उनको श्रन्य जातियों से पृथक् पदचाना जा सकता है। विद्वानों का कथन है कि पिगमी लोगों के पूर्वज पाचीन नीशो जातियों में से थे। उनके शरीर का रंग कुछ मटीला ताम्रवर्ण होता है। कुछ व्यक्ति गहरे भूरे रंग के होते हैं। श्रांखें प्रायः बड़ी श्रीर चमकदार होती हैं। पैर बड़े तथा नीचे को भुके होते हैं। पैरों की उँगलियाँ श्रीर श्रंप्रें की उँगलियाँ श्रीर श्रंप्रें की उँगलियाँ श्रीर श्रंप्रें की वैंच का स्थान श्रजीब तरह से बढ़ा लेते हैं, जिससे वे पेड़ों पर बड़ी सरलता से चढ़ जाते हैं। घने जंगलों में ऊँचे-ऊँचे पेड़ों पर वे बन्दरों की माँति उछलते-कूदते चढ़ जाते हैं।

श्रपने पैरों की उँगलियों से डार्ले पकड़कर वे उलटे लटक भी जाते हैं। यह उनकी ही श्रपनी एक विशेषता है।

श्रिषकतर पिगमी बिल्कुल नंगे रहते हैं। कभी-कभी वे सामने की श्रोर पेड़ों की पतली छाल का टुकड़ा लटकाए रहते हैं, श्रथवा कमर में खाल लपेट लेते हैं। स्त्रियाँ प्रायः दोचार पत्तियों के गुच्छों से श्रपने गुप्त श्रंगों को ढके रहती हैं। ये पत्तियाँ प्रतिदिन बदल दी जाती हैं। पिगमी श्रपने बदन पर बहुत कम गोदना गोदाते हैं। वे पोत के गहने पहनने के विशेष शौकीन होते हैं श्रीर उन्हीं से श्रपना पूरा श्रङ्कार कर लेते हैं। श्रपने ऊपरी होठ में छेद करके ये लोग उसमें नरकुल या स्याही के काँटे डाले रहते हैं, जो एक प्रकार के श्राभूषण समक्ते जाते हैं। वे श्रपने सिर के घुँघराले बालों को बढ़े कलापूर्ण ढंग से



एक पिगमी स्त्री

कतरकर सजाते हैं स्त्रीर उनमें भाँति-भाँति के चित्र बनाते हैं । बालों की छोटी-छोटी वेििएयाँ बनाकर उनमें पित्वयों के पर भी वे लगाते हैं, जो क्षिर के ऊपर उठे रहते हैं।

पिगमी जातिवालों के रहने के भोपड़े भी बिल्कुल आदिम ढंग के बनते हैं। इसके लिए पेड़ों की टहनियों को भुकाकर उनसे एक गोलाकार बाड़ा बनाया जाता है, जिस पर केले की पत्तियों से पटाव किया जाता है। इसे चारों श्रोर से पत्तियों से श्रच्छी तरइ ढककर उसमें नीचे ज़मीन से मिला हुन्रा प्रवेश-द्वारं रखा जाता है, जो बहुत छोटा होता है। चारों हाथ-पैरों पर चलकर ही उस बाड़े के भीतर जाना होता है। वह बाड़ा ७ फ़ीट लंबा-चौड़ा स्त्रीर ४ फ़ीट से ऋषिक ऊँचा नहीं होता । ऐसे ही दस या बारह बाड़े एक गाँव में होते हैं, जहाँ ये लोग रहते हैं। ये बाड़े श्रास्थायी रूप से रहने के काम त्राते हैं, क्योंकि पिगमी ज्यादातर शिकार की खोज में जंगल के एक भाग से दूसरे भाग में मारे-मारे फिरा करते हैं। कुछ लोग टहनियों तथा पत्तियों की सहायता से पेड़ों के ऊपर ही रहने के घर बना लेते हैं, क्योंकि अफ़ीका के जंगलों में पेड़ प्रायः एक दूसरे से ख़ूब सटे हुए उगते हैं, जिससे उनकी डालों के बीच में प्राकृतिक घर अपने आप बन जाता है।

पिगमियों में खेती करने या ज़मीन जोतने-बोने का काम कोई जानता ही नहीं । वे जंगली हिरन, बन्दर श्रौर पिचयों का शिकार करके उनका मांस खाते हैं। शिकार करने में वे धनुष-बाण से काम लेते हैं श्रीर यही उनका प्राचीन शस्त्र माना जाता है। वे दीमक, मधुमक्ली के छत्ते, श्रौर कीड़े-मकोड़े तक खा जाते हैं ! इसके श्रातिरिक्त शहद, जंगली मटर श्रौर कुकुरमुत्ता भी उनका श्राहार होता है। फल वें बड़े चाव से खाते हैं। फलों में केले उन्हें सबसे ज्यादा पसंद आते हैं, जो या तो वे पड़ोसियों से माँग लाते हैं या बदले में कुछ देकर ख़रीद लेते हैं। कभी-कभी वे दूसरी जातिवालों के यहाँ लूटमार करके भी केले छीन लाते हैं। फल श्रीर तरकारियाँ वे कची ही खा लेते हैं। हाँ, मांस को वे गरम राख में भूनते हैं श्रीर जब वह सूखकर कड़ा हो जाता है तब उसे खातें हैं। उनकी गृहस्थी के सामान में थोड़े से खाना पकाने के मिट्टी के बर्त्तन ऋौर पानी रखने के लिए लौकियों या कट्टू की सुखी तूँ वियों के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता।

पिंगमी लोगों के नर-मांसभची होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। वे बड़े साहसी शिकारी और कुशल धनुर्धारी होते हैं। उनका निशाना बहुत कम चूकता है। बौने होते हए भी 'वे बड़े फ़र्तांले ऋौर सड़ौल बदन के होते हैं। धने जंगलों की ऊँची-ऊँची काड़ियों में वे बड़ी सफ़ाई से कृद-फाँद करते रहते हैं श्रीर लम्बी एवं ऊँची छलाँगें मारने में कभी-कभी बन्दरों को भी मात कर देते हैं! दिचाणी कांगों में रहनेवाली पिगमियों की एक जाति के लोग, जो बतुश्रा कहलाते हैं, तीर-कमान से हाथियों तक का शिकार करते हैं ! उनके तीरों की नोकें ज़हर से बुक्ती रहती हैं, जिनके लगने पर बड़े से-बड़ा जानवर या मनुष्य फिर बच नहीं सकता। इसके लिए वे कुछ ज़हरीले पौधों का रस निकालकर पकाते हैं और उससे बड़ा घातक विष तैयार कर लेते हैं। कभी-कभी मरे हुए जानवरों ऋौर दीमकों को सङ्गकर उनसे भी ज़हर तैयार किया जाता है, जो बाणों के फल बुम्ताने के काम आता है।

पिगमियों में बहुत थोड़ी उमर में ही शादी-ब्याह हो जाता है। जब वे ६ या १० साल के होते हैं तभी अपना ब्याह कर लेते हैं। विवाह की रस्म भी बड़ी सीधी-सादी होती है। वर जिस कन्या को पसंद करता है, उसके पिता के पास जाकर वह उसे ख़रीद लेता है स्त्रीर उसका मूल्य दे देता है। यह मूल्य दस या बारह बाएा, कंभी-कभी एक या दो बर्छे, श्रौर थोड़ी-सी तम्बाकू के रूप में चुकाया जाता है। कोई भी पुरुष जी चाहे उतनी स्त्रियों से विवाह कर सकता है, यदि उसमें प्रत्येक का मूल्य देने का सामर्थ्य हो। गर्भिणी स्त्रियाँ जंगल में जाकर बचा जनती हैं श्रौर दाँतों से नाल काटकर भिल्ली श्रादि स्वयं धरती में गाड़कर चली आती हैं। पिगमियों के परिवार में तीन व्यक्तियों से ऋधिक प्राणी नहीं हुआ करते। उनमें लड़का वैदा होने पर बड़ा आनन्द मनाया जाता . है ऋौर लड़की होने पर पिता उसे केले की पत्तियों से ख़ूब पीटता है। पति-पत्नी, माता-पिता श्रौर बचों में परस्पर बड़ा प्रेमभाव रहता है। विष्वत रेखा के निकट के जंगलों में रहनेवाले पिगमियों की स्रायु साधारणतया कम होती है, शायद ही उनमें कोई ४० वर्ष के बाद तक जीता हो। मृतक को क्रब्र खोदकर दफना दिया जाता है। सुनते हैं, सरदार या प्रधान के मरने पर उसकी सब

स्त्रियों को भी उसके साथ ही गाड़ देने की श्रमानुषिक प्रथा इन लोगों में कभी रही है!

श्रफ़ीका के पिगमियों में मृत्यु के बाद के जीवन या परलोक के विषय में कोई भी धारणा नहीं पाई जाती। उनका
कहना है कि मृत्यु का श्रर्थ ही सब वस्तुश्रों, इच्छाश्रों
श्रीर कायों की समाप्ति हैं। वे लोग श्रीदा नाम के एक
बौने शैतान का श्रास्तित्व मानते हैं, जो श्राकस्मिक मृत्यु
लाता है तथा व्याधियाँ श्रीर बीमारियाँ कैलाया करता
है। पितरों तथा भूत-प्रेतों की वे पूजा नहीं करते। इन
लोगों में कोई पैतृक सरदार या मुख्या नहीं माना जाता।
प्रायः वे किसी कुशल शिकारी को श्रपना सरदार बना
लिया करते हैं श्रीर वही थोड़े-से लोगों पर शासन करता
रहता है। मामबूत जाति के पिगमी सरदारों में पुत्र का
पिता की पदवी पर कोई श्रिधकार नहीं होता, वरन् वे
श्रपने श्रन्तरंग मित्रों को ही श्रपनी पदवी सौंप जाया
करते हैं। पिगमियों में शासन-सम्बन्धी कोई क़ानून नहीं

हुआ करते। इतुरी पिगमियों में यदि किसी की हत्या हो जाती है तो उसके भाई-बन्ध एकत्रित होकर घातक की खोज करते हैं श्रौर उसे देखते ही चुपचाप छिपकर तीरों से उसका कामतमाम कर देते हैं। पिगमी गाने-बजाने के बड़े शौक़ीन होते हैं। उनके बहुत-से पुराने जातीय गीत हैं, जिनको वे गाया करते हैं। वे ताँत के एकतारे या तम्बरे बनाते हैं। प्रायः किसी पेड़ के तने को काटकर वे उसे भीतर से खोखला कर देते हैं। फिर उसके दोनों सिरों पर हिरन की खाल मढ़कर उसका ढोल बनाया जाता है। ये लोग बड़ा अच्छा नृत्य करते हैं श्रीर दोल की श्रावाज

के ताल पर ठीक-ठीक पैर चलाते हैं। नाचने में वे श्रपने शरीर के श्रंग-प्रत्यंगों को बड़े कलापूर्ण ढंग से चलाते-फिराते हैं। सब लोग मिलकर एक लम्बी कृतार में नाचते जाते हैं, जो सर्पाकार घूमती जाती है श्रीर फिर सीघी हो जाती है।

पिगमी लोगों को रेखा-चित्र बनाने का भी कुछ त्रभ्यास रहता है। त्रपने प्रत्येक बाण पर वे नई-नई नक्काशी किया करते हैं। ज़हर बनाने की तरकीव जानने के लिए त्रपनी पड़ोस की दूसरी जातियों में वे प्रसिद्ध हैं। साथ ही ज़हर उतारने की क्रौषिधयाँ भी वे बना लेते हैं। शरीर में किसी जगह दर्द या सूजन होने पर वे उस जगह की खाल छीलकर निकाल देते हैं। उनका यह बिश्वास है कि इस प्रकार रोगी चंगा हो जाता है। ऐसे ज़र्राही के प्रयोग में वे तेज़ बाणों की नोक से काम लेते हैं। जो लोग पिग-मियों के सम्पर्क में रहे, हैं, उनका अनुभव है कि ये लोग स्रसाधारण बुद्धिमान श्रौर प्रतिभाशाली होते हैं। उनका



कुशल धनुर्धारी पिगमी

यह गुण किसी भी नीयों जाति में नहीं मिलता। पिगमी पत्येक कही हुई बात को शीघ समफ जाते हैं ख्रौर किसी भी विषय को तत्काल यहण करने की कुशायता उनमें पाई जाती है। वे पशु-पिच्यों की बोलियों की बड़ी ख्रच्छी नक़ल कर लेते हैं। वे बड़े हँसोड़ ख्रौर पिरहासप्रिय होते हैं। उनकी वाक्पटुता पर ख्राश्चर्य करना पड़ता है। वे प्रसन्चित्त ख्रौर संतोषी हुख्रा करते हैं, किन्तु कभी-कभी वे मामूली बातों में ही शीघ उत्तेजित हो जाते हैं। पर तारीफ़ इस बात

की है कि उनको शान्त होते भी देर नहीं लगती और बात की बात में वे फिर हॅं धने लगते हैं। स्वच्छता उनको बहुत प्रिय होती है। स्वभावतः वे शर्मीले होते हैं और दूसरों के प्रति बड़े ख्रादर का व्यवहार करते हैं। उनकी बोली पड़ोस की केसवाहिली, बंटू, मामकू ख्रादि नीग्रो जातियों की बोली का ख्रपभंश मालूम होती है, किन्तु वे कुछ मौलिक शब्दों का भी बातचीत में प्रयोग करते हैं, जो सम्भवतः उनकी प्राचीन भाषा के बचे-खुचे नमूने हों।

# जुलू

## दिच्णी अफ़ीका के सूरमा

हमारे देश के इतिहास में जिस प्रकार देश, जाति श्रौर धर्म पर मर भिटनेवाले राजपूतों की प्राचीन गौरवगाथाएँ स्वर्णात्त्रों में लिखी हुई हमें मिलती हैं, उसी प्रकार दिल्णी अप्रभीका के इतिहास के पृष्ठों पर वहाँ की बीर सैनिक ज़लू जाति के शौर्य्य की कहानी श्रांकित है। जाति श्रौर स्वदेश के लिए ज़ुलू जाति के प्राचीन शूरवीरों ने अनेकों बार अपने प्राणों की आहुतियाँ दी हैं। श्रपनी जातीय स्वतंत्रता की रच्चा के लिए श्वेत जातियों से लड़ने में ज़लू जाति के मुट्टी भर वीर सैनिकों ने जो अद्भुत रणकौशल प्रदर्शित किया था, उसकी समानता के उदा-हरगा संसार के इतिहास में बहुत कम पाए जाते हैं। श्रसभ्य स्रोर जंगली कही जानेवाली इस सैनिक जाति ने स्रनेकों बार शत्रुत्रों के दाँत खट्टे कर दिये हैं। नये-नये ढंग के शस्त्रास्त्रों से सुसजित रणदत्त विदेशियों की समूची सेनाएँ ज़लू लोगों की तलवारों के घाट उतर चुकी हैं। शत्र जातियों ने भी जुलू वीरों के रणकौशल ग्रौर ग्रदम्य वीरता को अनेक बार मुक्तकएठ से सराहा है। योरप की श्वेत जातियों के मुक़ावले में अपनी शक्ति का असामान्य परिचय देनेवाली ज़ुलू जाति का प्राचीन गौरव अमरत्व प्राप्त कर चुका है श्रौर उसे इतिहासज्ञ भूल नहीं सकते।

श्रफ़ीका महाद्वीप के दिल्ण-पूर्व तथा 'टोगालैंड' श्रीर नैटाल प्रान्त के बीच में बसा हुश्रा भूभाग ही 'ज़ुलू-लैंड' या ज़लू जाति की निवास-भूमि कहा जाता है। यह

विस्तृत प्रदेश छोटी-बड़ी पहाड़ियों तथा नीचे पठारों से भरा हुत्रा है, जो समुद्र-तट तक फैले हुए हैं। समुद्री किनारों पर ऊँची-ऊँची रेतीली पहाड़ियाँ ऋौर सघन भाड़ियाँ दिखाई देती हैं, जिनका मार्ग ग्रत्यन्त दुर्गम है। यहाँ पाँच सौ फ़ीट की ऊँचाई तक घने ग्रन्धकारपूर्ण जंगलों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं मिलता । इस प्रदेश में पानी की कमी नहीं पाई जाती ऋौर अनेकों बड़ी-बड़ी नदियाँ भीषण वेग से बहती हुई तथा तट-प्रदेश को सींचती हुई समुद्र से जा मिलती हैं। ज़ुलूलैंड की त्रावादी ऋनुमानतः दो लाख से कम नहीं समभी जाती। उन्नीसवीं शताब्दी में ज़ुलू लोगों के सैनिक-राज्य-काल में यह प्रदेश काफ़ी समुन्नत था। प्राचीन जुलू सामन्तों और सूरमात्रों ने पास-पड़ोस के ऋनेक छोटे-बड़े राज्यों को जीतकर ऋपने देश में मिला लिया था स्रौर इस प्रकार जुलू लैंड की सीमा का बहुत विस्तार हो गया था । क्रमशः ऋफ़ीका के मध्य-पूर्वी भाग में रहनेवाली बहुत-सी जातियों ने उनसे पराजित होकर उनका प्रमुत्व स्वीकार कर लिया और वे भी जुलू जाति में समा गई तथा जुलू कहलाने लगीं। जुलू लोगों की बद्ती हुई सैनिक शिक्त का सामना करनेवाली एक भी जाति सारे श्रफ़ीका महाद्वीप में नहीं दिखाई पड़ती थी श्रौर धीरे-धीरे अनेक प्रान्त उनके अधिकार में आ गए थे।

सच पूछा जाय तो वास्तविक जुलू जाति की आवादी अधिक नहीं है। यद्यपि वे आरम्भ से ही बड़े वीर सैनिक

रहे हैं, किन्तु अन्य जातियों के सम्पर्क में आकर कालान्तर में ज़लू जाति अनेक जातियों का मिश्रिण बन गई। आदि ज़ुलू लोग इस प्रदेश में, जिसे ज़ुलूलैंड कहा जाता है, कव श्रीर कैसे श्राए, इसका कुछ भी पता नहीं चलता। लोगों का अनुमान है कि सत्रहवीं शताब्दी के आरम्भ में वे श्वेत अम्फ़ालोसी नदी की घाटियों में बसे हुए थे और उनके एक मुलिया या सरदार का नाम 'ज़ुलू' होने के कारण समस्त जाति का नाम जुलू पड़ गया। अठारहवीं शताब्दी में जो योरपीय यात्री ज़लूलैंड में गए उनका कहना है कि 'ज़लू लोग यहे अभिमानी, दुराग्रही और श्रासहनशील जात होते हैं। श्रन्य देशी जातियों भी श्रपेचा वे भोजन बनाने में श्रिधिक कुशल श्रीर सफ़ाईपसन्द हैं। वे अपने शरीर को भी स्वच्छ रखने का बड़ा ध्यान रखते हैं और प्रतिदिन प्रातःकालिक स्नान उनकी धार्मिक कियाओं का एक अंग माना जाता है। अपने सिर के बालों को भली प्रकार सँवारने का उन्हें बड़ा शौक है। वे श्रपनी स्त्रियों की गतिविधि का बड़ी कठोरता से निरी-चण करते हैं।

मानव-विज्ञान के विद्वानों का कहना है कि ज़ुलू लोग अफ़्रीका की बंटू जाति के ही वंशज हैं। अपने शारीरिक डील-डौल तथा बीरता के लिए ये लोग अफ़्रीका की सभी जातियों से अधिक प्रसिद्ध रहे हैं। सन् १८७६ ई० तक, जब तक ये लोग स्वतंत्र थे, सै:नक व्यायाम, शिकार, गृत्य, युद्धशिचा ग्रौर शस्त्र-संचालन संबंधी प्रतियोगितान्त्रों में सामूहिक रूप से वे भाग लिया करते थे। इसके ग्रातिरिक्त उनमें पारस्वरिक लड़ाइयाँ भी हुन्ना करती थीं न्नौर न्न्रवसर पाने पर न्नास-पास की दूसरी जातियों पर भी न्नाक्षमण करके वे उन्हें अपने न्ना लिया करते थे। इन्हीं कारणों से उनकी सैनिक शिक्त न्नौर उनका संगठन दूसरों के लिए भयास्वद बना हुन्ना था। सन् १८७० में जुलू लोगों ने विदेशियों से बन्दूके न्नौर तोपें भी ज़रीद-ज़्वीदकर लड़ाइयों में उनका उपयोग किया। वे न्नान्येय शस्त्रों के प्रयोग से परिचित हो जाने के कारण बड़े ज़तरनाक हो उठे न्नौर न्नानेक वर्षों तक न्नान्यत प्रयन्त करने के बाद दिच्ली न्नान्नों के व्रिटिश शासकों ने उनको न्नप्रपत्ने न्नाने में सफलता पाई।

जुलू जातियाले शरीर से हृष्टपृष्ट श्रीर मज़बूत होते हैं। वे न तो श्रिषक लम्बे श्रीर न श्रिषक नाटे ही होते हैं। प्रायः साधारण से श्रिषक ऊँचे कर के लोग भी पाए जाते हैं। वे बड़े कुर्ताले, चुस्त श्रीर तेज़ भागनेवाले होते हैं। उनका रंग कुछ भूरापन लिये हुए गहरा कत्यई होता है। साधारणतया पुरुष पशुश्रों की रोएँदार पतली खाल का एक दुकड़ा कमर में लपेटे रहते हैं श्रीर स्त्रियाँ पशु-चर्म का ऊँचा धाँघरा पहनती हैं। उत्सव श्रीर त्यों-हार के श्रवसर पर वे लोग बड़ी श्राकर्षक श्रीर भड़कीली पोशाकें पहना करते हैं। जुलू लोगों का सुख्य शस्त्र 'श्रसे-





अपने दैनिक उपयोग के साज-सामान सहित ज़ुलू लोगों के भोपड़े का भीतरी दृश्य

गाई' नामक एक हल्का भाला होता है, जिसे वे भोंकने के काम में लाते हैं। प्रत्येक सैनिक रणभूमि के लिए प्रस्थान करते समय ऐसे कई भाले अपने साथ लेकर चलता है। ये लोग बैलों की खाल की वड़ी मज़बूत ढालें भी व्यवहार में लाते हैं, जिनके ऊपर प्रत्येक सेना का चिह्नविशेष भिन्न-भिन्न रंगों द्वारा अकित रहता है।

जुलू लोगों की आबादी कई बस्तियों में बँटी रहती है, जिनको 'काल' कहते हैं। प्रत्येक बस्ती या काल में एक पूरा कुटुम्ब और उस कुटुम्ब के सम्बन्धी लोग रहते हैं, जो एक ही वर्ग के माने जाते हैं। प्रत्येक काल का एक सरदार या प्रधान होता है, जो प्रायः परिवार के बड़े-बूढ़े व्यक्तियों में से चुना जाता है। यही सरदार या प्रधान पूरे काल पर शासन करता है और उसी पर काल के प्रत्येक व्यक्ति के सामाजिक आचरण का उत्तरदायित्व रहता है। प्रत्यः एक ही सरदार या प्रधान के शासनाधिकार में एक से अधिक काल और बिस्तयाँ भी होती हैं। ऐसे ही अनेक सरदारों के ऊपर एक जातीय मुख्या या अधिकारी शासन करता है, जो पुराने ज़माने में राजा की है सियत रखता था। उस मुख्या के सारे अधिकार आजकल एक ब्रिटिश कमिश्नर के हाथ में हैं, जो जुलू जाति पर शासन करता है। ज़लू लोगों के काल गोलाकार वाड़े के रूप में वनाए जाते

हैं, जिनमें बाहर की स्रोर एक चहारदीवारी रहती है, जिसमें पालत् पशु रखे जाते हैं। उस चहारदीवारी स्रौर बाड़े की परिधि के बीच उनके भोपड़े बनते हैं, जिनमें ये लोग रहते हैं। इनके राजा या शासक का काल श्वेत स्रमालोसी नदी की उपत्यका में स्रलन्दी नामक स्थान पर बना हुस्रा था। पहले इनकी प्रायः प्रत्येक उपजाति दूसरी उपजातियों से सर्वथा स्वतंत्र रहा करती थी, किन्तु धीरेधीरे जब प्रसिद्ध जुलू सरदार तशाका ने स्रपना प्रभुत्व बढ़ाकर स्रास-पास की स्रनेक जातियों को पराजित कर स्रपने स्रधीन कर लिया तब सभी उपजातियों ने उसको स्रपना सरदार मानकर उसका स्राधिपत्य स्वीकार करते हुए संगठित रूप में एक हो जाना उचित समभा। इस प्रकार तशाका उनका राजा कहलाने लगा स्रौर उसके समय से जो शासन-पद्धति चली स्राती है उसमें स्रब तक विशेष परिवर्तन नहीं हुस्रा है।

साम जिक श्राचार विचार के सम्बन्ध में ज़ूलू लोग त्रिपनी सच्चरित्रता, श्रातिथि-सत्कार, श्रीर सरल स्वभाव के जिए विख्यात रहे हैं। पुराने ज़माने में वे किसी प्रकार का नशा नहीं करते थे श्रीर न उनमें चोरी, लूटमार तथा श्रान्य बुरे कामों का ही चलन था। पर योरपीय जातियों के सम्पर्क में श्राने के बाद से उनके श्राचरण श्रीर व्यक्त



हार में बड़ा परिवर्त्तन ऋा गया है ऋौर वे नई सम्यता के सभी दोषों को अपनाते जा रहे हैं। उनमें से बहुतेरे लोगों ने ईसाई धर्म भी स्वीकार कर लिया है। व्यापार ऋौर उद्योगधन्धों में उनकी रुचि बिल्कुल नहीं है। केवल श्रपनी दैनिक श्रावश्यकता की वस्तुएँ, लोहे की साधारण चीज़ें, ताँवे, सींग, हड्डी ग्रौर परों के गहने, टोकरियाँ, चटाइयाँ, लकड़ी पर नक्काशी का काम आदि बनाना वे जानते हैं। गाय, जंगली चिल्ली, बंदर स्त्रीर स्त्रन्य पशुस्रों के चर्म से वे अपने पहनने के वस्त्र भी तैयार कर लेते हैं। ज़लू जातिवाले खेती-पाती करने में ज़मीन जोतने की श्रोर बहुत. कम ध्यान देते हैं । उनकी मुख्य सम्पत्ति उनके ढोर या भेड़ों के ग़ल्ले ही हुआ करते हैं। कहीं-कहीं ज्वार, बाजरा, शकरकंद और तम्बाक़ू की खेती होती है। इनके देश में सोना, ताँबा, लोहा तथा अन्य धातुएँ पाई गई हैं, किन्तु खनिज उद्योग में ज़ुलू जाति बहुत पिछड़ी हुई है।

ज़ुलू लोगों में एक पुरुष अनेक स्त्रियों से विवाह कर सकता है, यदि वह प्रत्येक दशा में वधू का मूल्य, जिसे

उनकी भाषा में 'यूकुलोबोला' कहते हैं, पूर्ण रूप से चुकाने को तैयार हो। यदि किसी के पास बहुत-से ढोर होते हैं तो वह कई पत्नियाँ रख लेता है। इस प्रकार इनमें विवाह व्यक्ति विशेष के पास पशु-धन के य्रनु-

पात से ही हु ग्रा करता है।

इसी पशुधन के लिए जुलू
लोग ग्रपनी पड़ोसी जातियों तथा श्वेतांगों की
बिस्तयों पर ग्राक्रमण
किया करते थे ग्रौर जितने
भी जानवर हाथ ग्रा जाते,
उतने हाँक लाते थे। उनके
जातीय नियमों के ग्रनुसार
प्रत्येक युक्त के लिए स्वतंत्र
जीवनयापन करने के हेतु
बहुत-से पशु पालना ग्रावश्यक समभा जाता था।

इसीलिए उनको लूटमार करने की छूट दे दी जाती थी। वधू प्राप्त करने के लिए इन लोगों में जो पशु दिए जाते हैं, उनकी संख्या दस से कम नहीं होती। कन्या का पिता यह मूल्य दो कारणों से लेता है। एक तो इसलिए कि वर से यह पशु-धन एक प्रकार की ज़मानत के रूप में लिया जाता है, ताकि विवाह के पश्चात् वह कन्या को दुःख न दे स्त्रीर उसे अच्छी तरह संतुष्ट रखे; दूसरा इसलिए कि कन्या पिता के घर में रहकर घर का जो काम-काज करती थी, वह विवाह के पश्चात् न कर सकेगी, अतएव हर्जाने के तौर पर वर को उस हानि की भरपाई करनी ही चाहिए। इन लोगों मं उपजातियों, वर्गों श्रीर कुटुम्बों के प्रधान लोग प्रायः सामूहिक निर्वाचन से नहीं चुने जाते, वरन् उनकी यह पदवी पैतृक हो जाती है। मुख्य पत्नी का सबसे बड़ा पुत्र ही इनमें पिता के बाद प्रधान की पदवी प्राप्त करता है। व्यक्तिगत सम्पत्ति के उत्तराधिकार-सम्बन्धी बड़े विचित्र नियम इन लोगों में प्रचलित हैं। वह सम्पत्ति मुख्यतः पालतू पशुत्रों तक ही सीमित रहती है। ज़ुलू लोगों में बहु-विवाह श्रौर वधू को वर् की स्रोर से दहेज देने का जो नियम है,

उसके कारण किसी व्यक्ति के मरने पर उसकी सम्पत्ति के उत्तराधिकारी का निर्ण्य करने में प्रायः ख़ून-ख़राबा तक हो जाता है। वधू को बर की श्रोर से दहेज देना एक प्रकार से वधू का मूल्य देना समभा जाता

> है। इस प्रकार विवाह एक सौदे के रूप में होता है, जिसके कारण दहेज ग्रौर वधू के मूल्य सम्बन्धी क्काइं होना स्वामाविक ही है।

> जुलू लोगों में 'हली-भिया' नामक एक सामा-जिक नियम प्रचलित है, जिसके 'अनुसार परिवार की स्त्रियाँ सास-सपुर की उपस्थिति में सामने नहीं आतीं ग्रीर ग्रापने पति के



ज़ुलू महिलाएँ श्रपना विचित्र केश-विन्यास कर रही हैं

परिवार के मुख्य व्यक्तियों का नाम कभी ज़वान से नहीं निकालतीं । पुरुष भी उसी प्रकार अपनी सास या पितयों की माता श्रों के सामने नहीं स्राते स्रौर न स्रपने श्वसुर-परिवार के प्रमुख व्यक्तियों के नाम लेते हैं !

पुराने ज़माने में ज़लू लोगों में स्यानों का बड़ा ज़ोर था,

जो श्रपराधियों का पता लगाने के लिए बुलाए जाते थे। ये जाद्गर जघन्य-से जघन्य कृत्य सम्पन्न करते थे श्रीर लोगों को विष देवर मार तक डालते थे। ज़ुलूलैंड तथा स्रासपास के प्रान्तों में किसी ज़माने में उनका बड़ा बोलबाला था, किन्तु एक ज़लू शासक ने उन जादूगरों के हाथों से श्चनेक निरपराधियों को बचाने के लिए जगह-जगह पर रत्ता-गृह बनवा दिए, जिनमें 'श्रवातागाती' या श्रमि-युक्त भागकर शरण लेने लगे। राज्य की श्रोर से रिचत होने के कारण श्रमियुक्तों को उन जादूगरों की श्रमानु-षिक प्रथात्रों से पनाह मिलने लगी त्र्यौर धीरे-धीरे उन ऋत्याचारियों का प्रभुत्व कम हो गया। फिर भी इन स्यानों का प्रभाव इन लोगों में श्रभी बिल्कल ल्रुप्त नहीं हो पाया है। अब भी ये इन लोगों के ऋंधविश्वास को बढावा देकर तरह-तरह से अपना मतलब सीधा किया करते हैं।

जुलू लोग सैनिक का कार्य करने में दिलचस्पी लेने के अतिरिक्त अन्य कामों में बिल्कुल जी नहीं लगाते। वे अपने मकान और भोपड़े तथा काल की चहारदीवारियाँ श्रवश्य बनाते हैं,

अपस्त्रशस्त्र बनाने में ही वे अधिक दिलचस्पी लेते हैं। स्त्रियाँ पेड़ों की जटा ग्रों ग्रीर बाल के रेशों से कपड़े तथा टोक-रियाँ बनती है। कभी-कभी मनोतिनोद के अभिशाय से पुरुष गाय दुहने वैठ जाते हैं श्रीर थनों में मुँह लगाकर द्ध चूस लेते हैं तथा उसे पास में रखी हुई लकड़ी की बाल्टी में उगलते जाते हैं ! ज़लू अपनी विवाहित स्त्रियों को सुख से रखते हैं त्र्यौर जातीय नियमों के त्रान-सार ये लोग अपनी प्रत्येक पत्नी को रहने के लिए एक पृथक भोपड़ा देने को बाध्य होते हैं। फिर भी इनमें स्त्रियाँ

> एक प्रकार से पुरुषों की दासियाँ ही समभी जाती हैं। प्रत्येक ज़लू अपनी पत्नियों को लड़कियाँ पैदा करने का साधन मात्र समभता है, क्योंकि उन्हें वेचकर वह काफ़ी ढोर ख़रीद सकता है। पशुधन की यह तीत्र लालसा ज़लू लोगों में बहुविवाह की प्रथा के प्रचार का एक मुख्य कारण है। जिस पुरुष के कम-से-कम चार पत्नियाँ न हों उसे ज़ुलू लोग पुरुष नहीं मानते और उसे समाज में अत्यन्त तुच्छ और अवहे-लना का पात्र समभते हैं। पुराने ज़माने में राजा के छादेशानसार जो सयानी लड़िकयाँ किसी से प्रेम हो जाने पर श्रथवा श्रन्य व्यक्ति से वचन हार जाने की वजह से विवाह करने से इन्कार करती थीं, उन्हें तुरंत मृत्यु-दएड दिया जाता था ! व्यभिचार के लिए भी बड़े भयानक दगड का विधान था। कोई भी विवाहित या ऋविवाहित स्त्री-पुरुष परस्पर स्वेच्छाच।रिता का व्यवहार करने पर दिएडत होते थे। ऐसे ही राजकीय नियमों से बचने के लिए बहुतेरे युवक श्रीर युवतियाँ उन दिनों स्वदेश छोड़कर अन्य प्रदेशों में जा बसते थे।

ज़लू लोगों के रीति व्यवहार

किन्तु इसके अतिरिक्त और कोई कार्य उन्हें नहीं भाता। अप्रकीका की 'काफ़िर' नामक जातियों से बहुत-कुछ मिलते-जुलते है। वे ऋपनी जाति के प्रसिद्ध व्यक्तियों के नामों के स्त्रागे-पीछे बहुत से स्त्रालंकारिक शब्दों तथा उपनामों का प्रयोग करते हैं, जो उनकी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए हाते हैं। ज़ुलू लोगों की बोली ही आलंकारिक शब्दों



एक ज़लू श्रोभा या स्याना श्रपनी विशेष वेशभूषा में

का एक भांडार है। उनका श्रपना कोई साहित्य नहीं है ग्रौर न उनमें ऋधिक मौखिक दन्तकथाएँ ही हैं। उनमें देवतात्रों तथा स्वर्गीय शूरवीरों की गौरव-गाथाएँ भी नहीं मिलतीं। प्राचीन घटनात्रों की तिथियाँ श्रौर तारीख़ें वे जानते ही नहीं। यतएव उनके प्रसिद्ध सम्राट तशाका के पहले का कुछ भी इतिहास नहीं मिलता। केवल कुछ कही-सुनी बातों पर ही लोगों को विश्वास करना पड़ता है।

इनके धार्मिक विचार भी श्रफ़ीका की श्रन्य जातियों के समान ही हैं। ये लोग 'इतांगो' नामक एक सर्व-प्रधान देवता के ऋस्तित्व को मानते हैं, जिसे वे सारी सृष्टि श्रीर संसार का स्वामी श्रौर पिता कहते हैं। इनकी धारणा है कि किसी ज़माने में इतांगो पृथ्वी पर रहता था श्रौर वही उनकी समस्त जातियों तथा उपजातियों का आदिम पिता है। ये लोग श्रपने मृत राजाश्रों, शूर-वीरों ऋौर तशाकां के समान दिग्विजयी सरदारों को देवता मानकर पूजते हैं। पशुत्रों में ये सिंह ऋौर हाथी को सर्वश्रेष्ठ मानकर इनकी भी उपासना करते हैं। उनके श्रपने कोई मन्दिर या पूजा के स्थान नहीं होते श्रीर न



एक जुलू श्रोभा श्रनावृष्टि के समय जादू द्वारा वर्षा का श्राह्वान कर रहा है!

अधिक पूजा-पाठ ही होता है। केवल ऋतुस्रों के परि-वर्त्तन पर बड़े समारोह के साथ त्रानन्द मनाया जाता है, जिनमें राजा ही प्रधान पुरोहित का आसन प्रहण् करता है। प्रति वर्ष जनवरी मास की पहली तारीख़ को ज़लू लोग गर्मियों का एक त्योहार-विशेष मनाते हैं जिसे 'युक्वेचवाना' कहते हैं। इस ग्रवसर पर खेतों में ज्वार तैयार होती है ऋौर उसी के उपलच्च में इस विराट् समारोइ का आयो-जन सामूहिक रूप से किया जाता है। उस दिन राजा श्रपनी सेना का निरीच्च ए करता है ऋौर सैनिकों को विवाह करने के त्राज्ञापत्र वितरित करता है। इसके बाद वह अपने पूर्वजों की त्रात्माश्रों को सन्त्रष्ट करने के लिए (जिनका श्रस्तित्व श्रन्तरिच्न में तथा साँपों में माना जाता है) कुछ धार्मिक कृत्य सम्पन्न करता है। फिर एक बडा-सा साँड पकड़कर लाया जाता है, जिसे नव-युवक लोग ही पकड़ते हैं ऋौर बिना किसी शस्त्र के, केवल हाथों द्वारा, उसका बलिदान करते हैं। वे लोग साँड को गिराकर उसका दम घोटकर मार डालते हैं। यह सब होने के बाद राजा एक बहुत बड़े तूँबे या लौकी

के फल को तोड़. देता है, जिसका श्रर्थं यह समभा जाता है कि पुराना साल स-माप्त हुन्ना तथा नया आरम्भ हो रहा है। ज़लू जाति की सैनिक शिक को सदा संगठित ग्रौर उस-को तैयार रखने के लिए इसी प्रकार प्रत्येक त्योहार के श्रवसर पर सैनिकों की क्रवायद तथा उनका निरीच्चण किया जाता रहा है। यह बात



जुलू लोगों के एक नृत्य का दश्य

उल्लेखनीय है कि जुलू लोगों ने स्रफ़ीका की स्रन्य कई जातियों से स्रनेक बार लोहा लेकर स्रपनी श्रेष्ठता प्रमाणित की है।

पिछली शताब्दी तक ज़ुलू जाति में बड़े विचित्र ढंग की न्याय करनेवाली ऋदालतें हुआ करती थीं। किसी बड़े काल में वादी, प्रतिवादी तथा उनके पत्त के लोग जब पर्याप्त संख्या में इकट्रा हो लेते थे तव उनका राजा या प्रधान सरदार न्यायाधीश का त्रासन ग्रहण करता था। इसके बाद श्रमियोग-सम्बन्धी प्रश्नोत्तर पूछे जाते थे, जिनमें प्रत्येक पत्त के लोग, वादी-प्रतिवादियों के मित्र तथा बन्धु-बान्धव इतना हल्ला ऋौर शोर मचाते थे कि बेचारे न्यायाधीश का सिर चक्कर खाने लगता था। उपस्थित दलों में वाक्युद्ध होते-होते लात-घूँसों तक की नौबत आ जाती थी और जो दल इन सब दुर्घटनाओं को भेलकर अपनी आवाज़ ऊँची कर लेता था, उसी की बात सुनी जाती थी ! दोनों पत्तों का तर्क-वितर्क सुनकर तथा गुलगपाई से जबकरं न्यायाधीस एकान्त में चला जाता था श्रौर कभी-कभी श्रपने ही घर में जाकर श्राश्रय लेता था । वहाँ इतमीनान से वैठकर वह ध्यान लगाकर

सुनाता था, नृत्य का दश्य जो प्रायः ख़ूब चिल्लानेवाले पत्त के ही अनुकूल हुस्रा करता था! किन्तु स्रव इन लोगों में भी स्राधुनिक ढंग से ही न्याय किया जाने लगा है।

संसार की अन्य आदिम जातियों की भाँति जुलू लोगों की भी जादू-टोने ख्रौर मंत्र-तंत्र पर काफ़ी श्रद्धा पाई जाती है त्यौर इसी कारण वे लोग त्रपने सभी दुःख-ददाँ को दूर करने के हेतु प्रायः अपने उन स्यानों या स्रोकों की शरण लेते हैं, जिनका कि उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। ये स्याने बड़े विचित्र ढंग की भयावनी पोशाक पहनते हैं त्रौर भाड़-फूँककर रोगी का रोग दूर करने या भूत-प्रेत की बाधा मिटाने के कार्य से लेकर केवल मंत्र के बल पर वर्षा बुलाने, या किसी को मार डालने तक का दावा करते हैं। सच तो यह है कि ये लोग इसी प्रकार लोगों के अधिवश्वास का अनुचितं लाभ उठाते हए श्रपना निजी मतलब गाँठते रहते हैं। इन स्थानों या जादगरों से जनसाधारण बहुत भयभीत रहते हैं ग्रौर उन्हें हर तरह से प्रसन्न रखने का प्रयास करते हैं। ये स्याने न केवल भाड़-फूँक ही करते हैं, विलक रोगों के लिए विविध जड़ी-बूटियों का दवा के तौर पर प्रयोग भी करते हैं।

अपने पूर्वजों की

श्रावाहन करता

था, जो उसकी

धारणानुसार उसे

न्याय करने में

सफलता देती थीं।

काफ़ी देर तक

सोच-विचार के

बाद और नाग

देवताओं की आ-

राधना करने के

न्यायासन पर पुनः

लौटकर द्यांत में

फ़ैसला

उपरान्त

ग्रपना

ग्रात्मात्र्यो

### **ऑस्ट्रेलियन**

## संसार के सबसे अधिक पिछड़े हुए लोग

जा के युग में यदि कोई कहता है कि आँस्ट्रेलिया में जंगली मनुष्यों की बस्तियाँ भी हैं तो सहसा हम विश्वास न करेंगे। श्रॉस्ट्रेलिया एक सुव्यवस्थित श्रीर सुसंस्कृत भूभाग गिना जाता है, जहाँ बड़े-बड़े नगर, कल-कारख़ाने, खदानं, रेलें, बंदरगाह सभी-कुछ हैं। परन्तु साथ ही यह भी सच है कि उसके सुदूर भीतरी प्रान्तों में

घने जंगलों के बीच अनेकों असम्य जातियाँ भी निवास करती हैं, जो उस महाद्वीप को गोरों के आग-

मन से पहले ही से आबाद किए हए हैं। इन जातियों के लोग गहरे ताम्रवर्ण या मटमैले भूरे रंग के होते हैं ग्रौर स्थान-भेद के अनुसार उनमें बहुत बड़ी पारस्परिक भिन्नता पाई जाती है। उदाहरणार्थं पश्चिमी ऋॉ-स्ट्रेलिया के श्रादिम निवासी विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स ऋौर कोन्सलैंड प्रान्त के निवासियों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। किसी जाति के लोगों के केश सीधे श्रौर खड़े होते हैं तो किसी के घुँघराले । कुछ व्यक्ति ख़ब घने और उलके वालोंवाले

जाय तो त्रॉस्ट्रेलिया के त्रादिम निवासी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली वन गए हैं। कुछ विद्वानों की राय में वे श्रफ़ीका की नीयो जाति से मिलते-जुलते हैं। इतना श्रवश्य कहा जा सकता है कि उन लोगों की ऋधिकांश जातियों के मनुष्य एशित्र्याई छाप लिये हुए हैं स्त्रौर दिल्ला भारत तथा मलाया के निवासियों से उनका ऋादिम संबंध जान पड़ता है। पिछुले अनेक

वर्षों से मानव-शास्त्र के विद्वानों ने उनकी त्रादि जन्मभूमि के विषय में

छानबीन की है। परन्तु वे किसी भी एक निर्णय पर पहुँचने में श्रसमर्थ रहे हैं। इन लोगों की इतनी जातियाँ श्रौर उपजातियाँ पाई जाती हैं कि उनकी पारस्परिक भिन्नता देखकर कोई भी उनके प्राचीन इतिहास का पता नहीं लगा सकता। श्रॉस्ट्रेलिया के उत्तरी समुद्र-तट से यदि पाँच सौ मील का एक घेरा खींचा जाय तो उसमें भाषा, वर्ण श्रीर त्राकृति में एक-दूसरे से सर्वथा भिन्न अनेको आदिम जातियाँ मिलंगी। हम उनमें से एक ऋधिक परिचित जाति



एक ग्रॉस्ट्रेलियन पुरुष

भी मिलते हैं। इसी प्रकार उनके शरीर की बनावट में भी बड़ा अन्तर पाया जाता है। किसी जाति के लोग काफ़ी सुडौल शरीरवाले ग्रौर छः फ़ीट तक लम्बे पाए जाते हैं तो श्रन्य जातियाले श्रपेचाकृत नाटे होते हैं। इनकी श्राकृति में भी भेद होता है। एक प्रदेश के निवासी देखने में बड़े भींडे श्रौर ख़्र्बार होते हैं तो दूसरे प्रान्त के रहनेवाले अपेचाकृत सुन्दर आकृति के दिलाई देते हैं। सच पूछा

का ही उल्लेख यहाँ करेंगे, जिसके विषय में बहुत-कुछ जाना जा चुका है। इस जाति के लोगों का शरीर दुवला-पतला, माथा छोटा, भौं हें भुकी हुई, नाक चौड़ी व चिपटो, होठ मोटे, जवड़ा बड़ा ख्रीर ठुड्डी छोटी व पीछे को सुकी होती है। उनके चेहरे पर घनी मूँ अग्रौर दाढ़ी होती है तथा त्राकृति बिल्कुल त्राकर्षक नहीं होती।

दूसरे देशों की जंगली जातियों की ग्रपेचा श्रॉस्ट्रेलिया

के स्रादिम निवासी विशेष रूप से स्रविकसित स्रौर स्रबोध होते हैं। यह उनकी जातिगत न्यूनता है। स्रन्य देशवासियों की स्रपेद्धा वे दस्तकारी के कामों से बिल्कुल स्रमिश होते हैं। लिखना तो दूर रहा वे गिनती भी नहीं लगा पाते हैं। वे लोग स्रपनी जातिवालों के बीच ही संतुष्ट रहते हैं स्रौर स्रपने परिवार का विछोह सहन नहीं कर सकते। उन लोगों को प्रत्येक जाति में बड़े-बूढ़ों की एक समिति बनाई जाती है, जिसका एक नेता या सरदार चुना जाता है। इसी समिति के स्रधीन ये रहते हैं।

श्रॉस्ट्रेलिया के चारों श्रोर प्रशान्त महासागर की लहरें टकराया करती हैं, किन्तु हमें यह जानकर श्राश्चर्य होता है कि वहाँ के श्रादिम निवासियों में बहुत-कम लोग ऐसे हैं, जो नावें बनाना जानते हैं। हाँ, श्रावश्यकता के समय वे लकड़ी के लहीं को एक-दूसरे से बाँधकर बेड़ा-जैसा तैयार कर लेते हैं। कहीं-कहों वृत्त की छाल से भी नावें बनाई जाती हैं। जिन प्रदेशों में 'यूकेलिप्टस' नामक ऊँचे वृत्त श्रिक होते हैं, वहाँ के निवासी इस वृद्ध की छाल श्रीर टहनियों से अपने भोपड़े बनाते हैं। यूकेलिप्टस की छाल के अनेक उपयोगों में से नौकाएँ और डोंगियाँ बनाने का कार्य विशेष महत्व का है। मान लीजिए, ऑस्ट्रेलिया का कोई आदिम निवासी यात्रा के विचार से घर से निकला। चलते-चलते राह में कोई बड़ी-सी नदी उसे मिली, जिसके ऊपर कोई पुल वग़ैरह न हो। तेज़ लहरों को काटकर तैरते हुए उस पार जाना असंभव हो रहा है। ऐसी दशा में तत्काल ही अपनी विचित्र सूफ से वह एक अस्थायी नौका बना लेता है। आप पूछेंगे—कैसे १ वह पास में उगे हुए यूकेलिप्टस के वृद्धों के निकट जाकर उनकी परीद्धा करता है। जिस वृद्ध की छाल उसको सीधी और ऐंठन-



श्रॉस्ट्रेलियन श्रपनी श्रादिम पद्धति से वृत्तों की मोटी छाल श्रीर टहनियों द्वारा श्रपनी भौंड़ी नौका बना रहे हैं

रहित जान पड़ती है उसी के तने के चारों श्रोर वह श्रपनी कमर में वँधा हुश्रा छुरा निकाल कर एक गोलाकार रेखा कुछ गहराई तक खींच देता है। इसी रेखा से सात-श्राठ फ़ीट ऊपर एक श्रौर वैसी ही रेखा वह खींचता है। इसके बाद, एक खड़ी रेखा वह वृद्ध के एक श्रोर तथा दूसरी श्रोर खींचता है। दोनों रेखा श्रों के छोर गोल वृत्तों के छोरों से मिले रहते हैं। इस प्रकार वृद्ध की छाल कट जाती है। तदुपरान्त वह श्रपने बेल्चे या कुल्हाड़ी के दस्ते को छाल तथा वृत्त के तने की सन्थि में धुसेड़कर धीरे-

में रस्ती से जकड़ता है, जिसमें वे ज्यादा मज़बूत श्रीर विश्वसनीय हो सकें। वस, उसकी डोंगी तैयार हो जाती है। ज्योंही वह उस पार पहुँचता है, त्यों ही वह श्रपनी नविर्मित्त नौका को पुनः पानी में ढकेल देता है। वह जानता है कि दूसरी बार इसका उपयोगं करने में उसे जितना ख़तरा रहेगा; उसकी श्रपेत्ता लौटते समय एक नई नौका बना लेने का श्रम उठाना उसके लिये श्रेयस्कर होगा।

यदि उसे मछलियाँ पकड़ने के लिए जाने को नाव की ज़रूरत होती है तो वह समभता है कि नाव ज्यादा

धीरे आगे को खींचता जाता है। बात-की-बात में दो अर्ध-श्रॉस्ट्रेलियन नृत्य-समारोह के लिए गुप्त स्थान वेलना कार में इकट्टा होकर अपने शरीर को सफ़ेद मिट्टी क ठौतों - जैसे श्रौर गेरू श्रादि से पोतकर तथा परों, पत्तियों खराड ग्रालग श्रादि से श्रलंकृत कर श्रपना श्रंगार कर रहे हैं। होकर गिर पड़ते हैं। यदि वह यात्री अकेला हुआ तब तो इन दोनों छाल के कठौतों को मँज या रेशों की रस्सी से दोनों सिरों पर त्र्यापस में जकड़-कर नदी के जल में उतार देता है ऋौर उन्हीं की सहा-यता से उसके पहुँच जाता है। पर यदि उसकी स्त्री ऋथवा ऋन्य कोई इष्टमित्र साथ में हुआ तो वह नदी के किनारे पानी में उतरकर तह की मिट्टी निकाल लाता है और उसे ख़ूब अच्छी तरह कूट-कूटकर

छाल के कठौतों के छोरों पर लगाकर तब उनको स्रापस

मज़बूत चाहिए। ग्रत-एवं वह यूके-लिप्टस की छाल को नमी ऋौर श्राँच पहुँचाकर सावधानी से भुकाता है स्रौर बढ़िया किस्म की मिट्टी लाकर उसमें लगाता है। थोड़ी-सी गीली मिट्टी वह नाव में रख लेता है, जिसमें यदि कहीं रास्ते में नाव में छिद्र हो जाय श्रीर पानी भरने लगे तो उस मिट्टी के द्वारा छिद्र बन्द करने में सभीता रहे । ज्यादा मज़बूती. के विचार से वह इस नाव में कभी-कभी श्राड़े-तिरछे लकड़ी

के डंडे या पेड़ों की मोटी टहनियाँ भी ऊपर से बाँध देता है। जिनकी गाँठों श्रौर सिरों पर कुटो हुई मिट्टो लगा दी जाती है। इस प्रकार की नावों को चलाने के लिये वह डाँड़ भी बना लेता है, जो किसी भी चृत्त की मोटी शाखात्रों से तत्काल ही बनाए जा सकते हैं। इसके श्रातिरिक्त कतिपय जातियों में चृत्त के तने को कुरेदकर या जलाकर खोखला करके बड़ी नौका या डोंगी बनाने का भी चलन पाया जाता है।

स्रापने पढ़ा ही होगा कि स्रॉस्ट्रेलिया महाद्वीप में पश्च-पित्वयों की संख्या इतनी

> कम है कि वहाँ खाली उनके ही शिकार पर श्रवलम्बित रहना किसी के लिए सम्भव नहीं। इसीलिए वहाँ के जंगली जाति के लोग गिरगिट, साँप, मेढक, छिपिकली श्रीर कीड़े-मकोड़े तक खाकर श्रपना पेट पालते हैं। वे लोग कंगारू श्रादि बड़े पशुश्रों का शिकार नहीं कर पाते। पेड़ों



में खाने योग्य फलों की पैदावार बहुत कम होती है श्रौर खेती करना तो वे लोग जानते ही नहीं। वहाँ की जंगली जाति के किसो भी श्रादमी को देखिए—वह ऊसर भूभागों में भ्रमण करता हुश्रा शिकार की खोज में निरन्तर भट-कता रहता है। उसकी इस चेष्टा ने ही उसे देखने श्रौर सूँघने की श्रमीम शिक्त प्रदान की है। इतना ही नहीं, छिपे हुए शिकार को खोज निकालने की श्रद्भुत च्रमता उसकी श्रपनी एक विशेषता है।

विविध प्रकार के ग्रंधविश्वास की मात्रा इन लोगों में इतनी ग्राधिक होती है कि एक लेखक लिखता है कि 'हम ग्रीर ग्राप ग्रापने दैनिक जीवन में जिन साधारण

वस्तुत्रों ग्रौर घटनात्रों को त्रोर ध्यान तक नहीं देते, उनमें भी ऋॉस्ट्रेलिया का जंगली मनुष्य कुछ-न-कुछ पा लेता है। उसका दृष्टिकोण हमसे सर्वथा भिन्न होता है। हमारी आँखें जिसे एक साधारण विनद्ध जानती हैं वहाँ पर श्रॉस्ट्रेलिया के श्रादिम निवासी को ज्ञान का एक प्रष्ठ दिखाई देता है!' कोई स्थानभ्रष्ट पत्थर का दुकड़ा, उल्टी पड़ी हुई वृत्त की पत्ती, टूटी हुई टहनी, पथरीली चहान पर पड़े हुए बालू के दस-गाँच करण-सभी उसे उस मार्ग पर होनेवाली किसी-न-किसी घटना का संकेत करते हैं, अथवा किसी अन्य बात के स्चक होते हैं! घोड़े के सुमों के निशान देखकर वह तुरन्त बतला देगा कि घोड़ा बड़ा है या छोटा, या किस किस्म का है, श्रीर उसे उस स्थान से गए कितनी देर हुई होगी । ज़मीन में खुदे हुए गड्ढे या पेड़ के तने में कटे हुए खाँचे को देख-कर वह जान लेगा कि किस जाति के मनुष्य ने वह कार्य किया है। कुछ ऐसे भी जंगली लोग पाए जाते हैं जो मनुष्य के पैरों के चिह्न देखकर यह बता देते हैं कि वह मनुष्य सीधा चलता है या लँगड़ाता है श्रीर इस विषय में उनका त्रानुमान सत्य ही निकलता है! भाड़ियों में छिपे हुए शिकार को खोज निकालने में श्रॉस्ट्रेलिया का जंगली मनुष्य कमाल कर दिखाता है। यह उसकी जातिगत विशेषता है, क्योंकि बचपन से ही खेल-कूद के साथ-साथ छोटे-छोटे पिचयों श्रीर कीड़ों को भाड़ियों में से ढूँढ़ निकालना वह सीख लेता है। उसका वही अभ्यास वयस्क होने पर पूर्णता प्राप्त करता है। वह पशु-पित्त्यों की आदतों से भी परिचित हो जाता है ऋौर इस विषय का इतना श्रभ्यास उसे हो जाता है कि उनके पैरों के निशान देखकर ही वह बता देता है कि यह त्रमुक पशु-पत्ती का पदिचह्न है। इन जंगली जातियों की लड़िकयाँ भी इस बात में लड़कों से पीछे नहीं रहतीं। वे भी शिकार खोजने में बड़ी प्रवीण ख्रौर चतुर होती हैं।

श्रॉस्ट्रेलिया की प्रत्येक जंगली जाति कई भिन्न-भिन्न वर्गों या उपजातियों में विभाजित है। उन उपजातियों या वर्गों में से प्रत्येक का नाम किसी पशु-पत्ती, वृत्त् या पौधे के नाम पर रखा जाता है। इसी विचित्र व्यवस्था के श्राधार पर उनके सामाजिक नियमों की रचना हुई है, जिनका विवाह के श्रवसर पर विशेष ध्यान रखा जाता

है । उन्हों नियमों के अन्तर्गत उदाहरणतः 'कंगारू' वर्ग का पुरुष उसी वर्ग की स्त्री से विवाह नहीं कर सकता। उसे किसी 'गिलहरी' या 'चूहा' वर्ग में से अपनी सहध-र्मिणी को खोज निकालना होता है। उपरोक्त समाज-व्यवस्था के साथ-साथ श्रॉस्ट्रेलियनों का मंत्र-तंत्र तथा जादू-टोने में भी बड़ा विश्वास है। वे अपने चारों ओर के वातावरण में दुष्ट त्रात्मात्रों का निवास मानते हैं। इसी कारण प्रत्येक जाति में एक जादूगर या श्रोक्ता होता है, जो लोगों की सहायता करता है। बीमारी आने पर वही ओका जादू के ज़ोर से वीमारी का कारण दूर कर देता है! जब शत्रु से बदला लेने की आवश्यकता आ पड़ती है, तब भी ये जंगली मनुष्य उसी स्त्रोभा या जादूगर की सहा-यता से षड्यंत्र द्वारा अपने शत्रु के घर में बीमारी, दुर्भाग्य या मृत्यु का प्रकोप प्रकट करवाते हैं! जादू का एक विशेष रूप उनमें बहुत प्रचलित है, जिसे एक तरह का टोना कह सकते हैं। यह जादू किसी नुकीले हड्डी के टुकड़े या पतली छड़ी से किया जाता है। पहले उस हड्डी या छड़ी परविधिपूर्वक मंत्र फूँका जाता है, फिर रात के क्रँधेरे में उसे चुपचाप ले जाकर सोते हुए शत्रु के ऊपर उससे संकेत करते हुए मंत्र पढ़ते हैं। उन लोगों का विश्वास है कि ऐसा करने पर जादू शत्रु के शरीर में प्रविष्ट होकर उसे मार डालता है। इस जादू का प्रभाव किसी स्रोक्तेया जादू-गर के त्रालावा दूसरा नहीं दूर कर सकता। जादू के त्रौर भी बहुत-से प्रयोग उनमें प्रचलित हैं। पानी बरसाने या भोजन का अभाव दूर करने के लिए भी जादू किया जाता है। पानी बरसाने के लिए जादूगर अपने मुँह में पानी भरकर मंत्र पढ़ता हुआ कुल्ले करता है। भोजन का श्रभाव दूर करने के लिए जादू का प्रयोग इस भाँति होता है कि प्रयोग करनेवाले लोग कंगारू, एमू, गिरगिट, साँप स्रादि की स्राकृतियों की पोशाके पहनकर नाचते हैं। वे समभते हैं कि ऐसा करने से उपरोक्त जानवरों श्रौर कीड़ों की पैदावार बढ़ जाती है श्रौर उन्हें शिकार मिलने लगता है।

इन जंगली जातियों के धार्मिक कृत्यों तथा जातीय संस्कारों में नृत्य का विशेष स्थान है। सयाने लड़कों के लिए युवावस्था प्राप्त करने पर दीचा लेने का विधान प्रचलित है। यह संस्कार बड़े समारोह के साथ सम्पन्न किया जाता है,

जिसके अवसर पर जाति के सभी मनुष्य एकत्रित होते हैं। प्रायः यह कृत्य रात्रि के समय होता है, जन चाँदनी अच्छी तरह छिटकी रहती है। नृत्य करनेवालों के बीच में जगह-जगह श्राग जलाई जाती है, जिसमें प्रकाश का श्रमाव न रहे। ऐसे समारोह को "कारोवूरी" कहते हैं। "कारो-वूरी" की विशेषता यह है कि स्त्रियाँ ख्रौर छोटे बच्चे उसमें सम्मिलित नहीं किए जाते। समारोह के आरम्भ की सूचना देने के लिए रस्ती के सिरे पर एक खोखला लकड़ी का टुकड़ा बाँधकर हवा में चारों स्रोर फिराया जाता है, जिससे बैलों के रंभाने-जैसा ऊँचा शब्द निक-लता है। उस शब्द को सुनकर स्त्रियाँ ऋौर बच्चे दूर ही रहते हैं श्रौर उस स्थान पर नहीं जाते, जहाँ पर दी हा-संस्कार का गुप्त कार्य सम्पन्न किया जाता है। उस अव-सर पर नाचनेवालों का शृंगार देखते ही बनता है। वे लोग अपने पैरों, हाथों और केशों को घास-फ्रस तथा परों से ख़ूब सजाते हैं। वे अपने बदन पर ऊपर से नीचे तक सकेद मिट्टी या गेरू पोतकर उसे फूलों, पत्तियों या पित्तयों के परों से अलंकृत करते हैं। किसी के बदन पर नर-कंकाल की श्राकृति श्वेत धारियों से बनी होती है तो किसी के सीने तथा हाथ-पैरों पर सपों के चित्र खिंचे रहते हैं। कारोबूरी में सम्मिलित इस प्रकार के नाचनेवालों की स्राकृतियाँ जलती हुई स्राग के प्रकाश में बड़ी भयानक मालूम होती हैं। नाच के साथ-साथ बड़े करुण स्वर में. लोग गाते भी जाते हैं। कभी-कभी उनका नाच लगातार चार-पाँच दिनों तक चलता ही रहता है।

कारोब्री तृत्य की योजना कभी-कभी केवल मनोविनोद के श्राभिप्राय से भी की जाती है। ऐसे श्रवसरों पर यह तृत्य एक प्रकार के नाटक की शैली पर रचा जाता है। इस तृत्य में पशुश्रों के श्राक्रमण का श्राभिनय भी किया जाता है। पुरुष ही पशुश्रों का स्थान लेते हैं, जिनको श्राक्रमणकारी दल श्रचानक श्राकर घेरता है। कुछ भालों श्रीर बछों से मारे जाने का श्राभिनय करते हैं श्रीर उनकी मृत देह मानों काटी जाती है! फिर उसी श्रव-सर पर एक तीसरा दल श्राता है, जो श्वेत जाति के पशु-मालिकों का समक्ता जाता है। जंगली लोग मानों उनसे युद्ध करते हैं श्रीर उनको मार भगाते हैं। इसी माँति शिकार के प्रदर्शन का भी कारोब्री तृत्य होता है,



जिसमें कुछ स्रिभिनेता कंगाल या एमू नामक जंतुस्रों का पीछा करते दिखाई देते हैं। समुद्री तट पर नौका-नृत्य भी होता है। लोग डाँड़ों की जगह लम्बी-लम्बी लकड़ियाँ हाथों में लेते हैं स्त्रीर ताल देते हुए दाहिने-वाएँ हिलते- डुलते हैं, जिससे नौका के चलने का बोध होता है।

ऋाँस्ट्रेलिया के ऋादिम निवासियों का यह वर्णन ऋधूरा ही रह जाता है, यदि हम दुश्मन को घायल कर फेंकनेवाले के पास वापस चले ऋानेवाले उनके विधित्र ऋस्र

'बूमरेंग' का उल्लेख यहाँ न करें । बूमरेंग कई तरह का बनता है। लौटनेवाला बूम-रेंग वास्तव में एक खिलौना होता है, जिसे केवल छोटे-छोटे पित्तयों को मारने के लिए व्यवहार में लाया जा सकता है। पर लड़ाई में प्रयोग किया जाने-वाला बूमरेंग सचमुच ही एक बड़ा भयानक श्रस्त्र होता है। वह ऐसे अवसर पर काम में लाया जाता है, जब शत्र भुका हुत्राहो। उस समय उसे ढाल . के नीचे से फेंकते हैं। वह दो सौ गज़ तक श्रादमी को मार

सकता है श्रौर ये जंगली लोग श्रसाधारण कौशल तथा लाघवता से उसे फेंकते हैं। इस श्राश्चर्यजनक श्रस्त्र के श्रातिरिक्त उन लोगों के श्रौर हथियार श्रच्छे नहीं बनते। उनके बर्छे, डंडे श्रौर छोटे भाले, बहुत ही बेडौल श्रौर भद्दे होते है, जिनके सिरे पर पत्थर, लकड़ी या हड्डी की नोक लगी रहती है।

श्रॉस्ट्रेलिया की इन जंगली जातियों की, जिनका हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं, संख्या दिनोंदिन घटती जा रही है श्रीर नई सभ्यता के प्रकाश में उनका श्रस्तित्व मिटता-सा दिखाई देता है। श्राज से तीस-पैंतीस साल पहले उनकी श्रावादी चालीस हज़ार के लगभग थी। पर बीमारियों के प्रकोप तथा श्रन्य कारणों से उनका बड़ा हास हुश्रा श्रीर श्रव उनकी तादाद बहुत कम रह गई है। उनमें सबसे श्रिधिक जंगली जाति, जो उत्तरी प्रदेशों में रहती है, श्रमी भी बड़ी शिक्षशाली है। उसके मनुष्य शारीरिक हिष्ट से बड़े मज़बूत श्रीर लम्बे-बौड़े होते हैं। श्रॉस्ट्रेलिया

के मध्य भाग में रहने-वाली अहन्ता जाति के लोग भी अन्य निवा-सियों की अपेन्ना अधिक हृष्ट-पुष्ट और दीर्घाकार पाये जाते हैं।

श्रॉस्ट्रेलिया महा-द्वीप के वे सब प्रदेश जहाँ श्रादिम निवासियों की वस्तियाँ हैं, सरकारी कानून द्वारा सुरिच्चित कर दिए गए हैं श्रौर हन लोगों की सुरच्चा का यथेष्ट ध्यान रखा जाता है। उनको सु-विधाएँ देकर सम्यता के पथ पर लाने के लिए भी शासक-वर्ग सदा प्रयत्नशील रहते हैं, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि श्राधुनिक



विचित्र वेष धारण कर विविध पशु-पित्तयों की नक़ल में श्राग के चारों श्रोर नृत्य करते हुए श्रॉस्ट्रेलियन

सम्यता का संसर्ग इन लोगों के लिए घातक ही सिद्ध हो रहा है। वस्तुतः ये जिस प्रकार अब तक रहते चले आ रहे हैं उसी प्रकार रहते रहें तभी अपना अस्तित्व बनाए रखने में समर्थ होंगे ऐसा प्रतीत होता है। यह बात केवल इन्हीं लोगों पर ही लागू नहीं होती, प्रत्युत् संसार की अधिकांश आदिम जंगली जातियों के विषय में कही जा सकती है, जैसा कि इसी पुस्तक में दिए गए अन्य जातियों के विवरण से पता चलता है।

#### पापुत्रान

### न्यूगिनी की एक मनोरंजक आदिम जाति के प्रतिनिधि

हीप है, जिसे न्यूगिनी का नाम दे दिया गया है। ब्राज से ३०० वर्ष पहले, जब योरपीय जातियों ने पहलेपहल उस द्वीप में पैर रखा, उस समय वहाँ ख़ूब घने ब्रीर गुथे हुए बालोंबाली एक जंगली जाति के मनुष्यों को उन्होंने रहते देखा, जिन्हें वे 'पापुश्रान' कहने लगे। ये ही जंगली मनुष्य न्यूगिनी के मूल ब्रादिम निवासियों के वंशज माने जाते हैं। समयान्तर से ब्रान्य जातियों के

सम्पर्क में श्राकर पापुत्रान जाति यद्यपि एक मिश्रित जाति बन गई है, फिर भी न्यूगिनी कें उत्तर-पश्चिमी मागों के निवासी श्रव भी शुद्ध पापुत्रान बने हुए हैं। मलाया, श्रग्डमान तथा फिलिपाइन द्वीपों में पाई जानेवाली नाटे कद की श्रधनीत्रों जाति के 'करोन' लोगों से पापुश्रान जाति के मनुष्य सर्वथा मिन्न हैं, किन्तु संभवतः

उनका सम्पर्क किसी
समय पुराने ज़माने
में रहा है, ऐसा
लोगों का अनुमान
है। पापुआनों के
विविध वर्ग यद्यपि
अपनी अनेक सामान्य विशेषताएँ
रखते हैं, फिर भी
उनमें परस्पर काफ़ी
स्थान्तरिक भिन्नता

है। श्रोर पड़ोस की श्रन्य जातियों के लोगों से तो पापुत्रान लोग सर्वथा भिन्न हैं। मलय लोगों की बोली में पापुत्रान स्थात पुत्रा-पुत्रा का अर्थ होता है 'घने श्रोर गुथे बालोंवाले लोग'। पापुत्रान वास्तव में सिर पर बड़े घने बाल रखते हैं, जो सँवारने के बाद भन्वरे श्रोर गुथे हुए-से प्रतीत होते हैं। दूर से देखने पर ऐसा जान पड़ता है, मानो उनके सिर पर खड़े बालों का भारी टोप रख दिया गया हो। उनके बालों की बनावट भेड़ों के ऊन जैसी होती है श्रीर प्रायः

वे अठारह इंच तक लम्बे रखाये जाते हैं। पापुत्रान अपने केशों पर बड़ा अभिमान करते हैं और उन्हें बहुत कम कटाते हैं। वे केशविन्यास की कला में विशेषतया प्रवीण होते हैं और अनेक हंगों से उनके सिर पर बालों की गुरिथयाँ मी निकलती हैं और वे उन्हें हाथों से बटकर गोलाकार बना लेते हैं।

पापुत्रान के कद का श्रीसत ५ कीट ६ इंच से लगाकर ५ कीट द इंच तक होता है श्रीर वे श्रपनी पड़ोसी जातियों से श्रपेचा-कृत श्रधिक लम्बे होते हैं। योरपीय लोगों से भी पापु-श्रान लम्बाई में



युद्ध की वेषभूषा में एक पाषुश्रान सरदार

कम नहीं होते, बल्कि प्रायः उनसे भी ऊँचे होते हैं। उनके शरीर की बनावट सुदृढ़ और सुडौल होती है, यद्यपि उनकी टॉंगें पतली होती हैं। उनके हाथ-पैर काफ़ी बड़े होते हैं। शरीर की त्वचा का रंग गहरा अवश्य होता है, किन्तु काला नहीं कहा जा सकता। उनमें काफ़ी वर्ण-भिन्नता पाई जाती है। कुछ लोग मटीले भूरे रंग के होते हैं और कुछ साँवले, किन्तु उनकी श्यामता गहरी कदापि नहीं होती। उनकी खोपड़ी बड़ी ऋौर नीचे का जगड़ा चौड़ा होता है। भौं हें घनी और मोटी होती हैं। नाक भी बड़ी और आगे को भुकी हुई होती है। चौड़े नथुने, ऊँचा तथा कम चौडा ललाट, ऋंडाकार चेहरा, ऋौर काली ऋाँखें ये पापुत्रान की आकृति की विशेषताएँ हैं। उनके सीने और भुजाओं पर घने रोएँ होते हैं, किन्तु ठुड्ढी पर बाल कम जमते हैं। उनके होठ मोटे भरे हुए होते हैं, मगर उनको बड़ा नहीं कहा जा सकता। सिर के बाल एकदम काले होते हैं, जिनको एक बड़े टोप की ब्राकृति में लोग सँवारे रहते हैं। कभी-कभी बालों का यह टोप बड़ा दीर्घ त्राकार प्रहण कर लेता है। कुछ लोग कीचड़ श्रौर चर्बी की सहायता से अपने केशों को जटात्रों की तरह बटकर लटकने देते हैं। कहीं-कहीं बालों की अनेक गुत्थियाँ बनाकर उनको रेशे-दार छाल के दुकड़ों से कसकर बड़े कलापूर्ण ढंग से सजाया जाता हैं। पापुत्रान नवयुवकों के सिर पर केशों की ऐसी अगणित गुत्थियाँ दिखाई देती हैं, जिनकी संख्या कमी-कभी सात सौ तक गिनी गई है।

स्वभाव से पापुश्रान जल्दवाज़ श्रीर श्राडम्बरिय व्यक्ति होते हैं। वे साहसी, चतुर, शीघ उत्तेजित होने-वाले श्रीर बातूनी भी होते हैं। साथ ही वे बड़े हँसमुख, दिल्लगीबाज़ श्रीर रिंसक भी होते हैं। वे श्रपने मन की बात कभी नहीं छिपाते। पहले न्यूगिनी के ये जंगली श्रिधवासी विशेषतया नंगे ही रहा करते थे श्रीर उनमें से कुछ तो श्रभी भी नंगे रहते हैं। पर श्रभी हाल ही में उन्होंने पेड़ों की छालों श्रीर जड़ों के रेशे निकालकर उनसे कपड़े बुनना भी सीखा है। वैसे ही कपड़े का एक दुकड़ा वे कमर में लपेटे रहते हैं। स्त्रियाँ भी एक पतली करधनीनुमा पेटी कमर में बाँध रहती हैं श्रथवा घास का बुना हुश्रा ऊँचा घाँघरा पहनती हैं। कुछ श्रधिक सभ्य प्रदेशों में सूती कपड़े भी पहने जाते हैं। पापुश्रान बरसात से बहुत घबड़ाते हैं, इसीलिए वर्षा श्रातु

में वे अपने साथ पत्तियों की एक चटाई लेकर बाहर निकलते हैं, जो पानी की बुँदों से उनका बचाव करती है। एक या दो इलाक़ों को छोड़कर द्वीप के अन्य भागों में स्त्रियों की वेशभूषा ग्रौर पहनावा ग्रिधिक सम्य दिखाई देता है। जैसा हम पहलें कह जुके हैं, पुरुषों को अपने केश-विन्यास का बड़ा चाव होता है ग्रीर वे तरह-तरह से सिर के बालों को काढ़तें, सँवारते और सजाते हैं। भाँति-भाँति के चमकीले फूल वे केशों में खोंसे रहते हैं श्रीर प्रायः पिचवों के सुन्दर कोमल पर भी लगाये रहते हैं। ये लोग सीप, हड्डी या लकड़ी की एक लम्बी तीली दोनों नथुनों के बीच में छेदकर डाले रहते हैं, जो नाक के श्रारपार दोनों सिरों पर निकली हुई दिखाई देती है। यहाँ पर इम उनकी बाल सँवारने की कंघी का उल्लेख किए बिना भी नहीं रह सकते, जो बड़ी विचित्र होती है। फटे हुए बाँस का एक-दो फीट लम्या दुकड़ा, जिसमें खाँचे बने रहते हैं ख्रौर जो पुटीन की फिरिकियों तथा परों से सजाया जाता है, यही पापुत्रानों की कंघी का काम देता है। ये लोग छोटी सीप, घोंघे, दाँत ऋौर हड्डियों के टुकड़ों की माला वनाकर प्रायः पहने रहते हैं। बाज़ूबन्द श्रौर दस्तवन्द तथा वालियाँ बनाने के लिए वे सीप और कौड़ियों को घिस-कर गोल कर लेते हैं या घास ऋौर रेशेदार पौधों की जड़ों से ही ऐसे आरमूषण तैयार कर लेते हैं। वे छाल की बुनी हुई एक जालीदार टोप़ी, जिस पर कुत्ते के दाँतों की कालर श्रौर किरीट लगा रहता है, सिर पर धारण करते हैं, जो एक विचित्र मुकुट के आकार की दिखाई देती है। त्योहारों श्रीर उत्सवों के श्रवंसर पर वे श्रपने सँवारे श्रीर रंगे हुए वालों में पित्त्यों के लम्बे-लम्बे पर तथा फूल गूँथते हैं श्रौर कानों के छेदों तथा बाज़्बन्द में भी बही वस्तुएँ खोंस लेते हैं। जो लोग सैनिक ऋौर लड़ाकू होते हैं वे मारे हुए रात्रुत्रों की हड़ियाँ तथा कौड़ियाँ ऋपने बालों में गुँथ-कर भालर की तरह लटकाए रहते हैं या अपने कमरबन्द श्रीर भुजाश्रों के श्राभूषणों में खोंस लेते हैं। द्वीप के पूर्वी भाग में रहनेवाले लोग गोदना भी गोदाते हैं। स्त्रियों में गोदना एक साधारण शृंगार का साधन समभा जाता है। पुरुषों को, जब तक वे किसी का प्राण हरण नहीं कर लेते तब तक, गोदना गोदाने का ऋधिकार प्राप्त नहीं होता । पापुत्रानों की कुछ उपजातियाँ ऋपने बदन पर

घाव करके उनमें रंग भरकर फ़िर उन्हें दागती हैं, जिसमें वहाँ का मांस फफोलों के रूप में उभर ख्राता है। कई बार दागने के बाद वे फफोले सदा के लिए उभरे ही रहते हैं। यह भी शारीरिक सौन्दर्य बढ़ाने का एक ख्रावश्यक साधन समभा जाता है। ये लोग प्रायः लाल, पीले, श्वेत ख्रौर काले रंगों से ख्रपने शरीर को ऊपर से नीचे तक पोतकर रंगते ख्रौर उसे तरह-तरह के चित्रों से विभूषित भी करते हैं।

समुद्री-तटों के निवासी पापुत्रान किनारे पर पानी में लम्बे लट्टों का मचान बाँधते हैं, जिसके ऊपर उनके घर बनाए जाते हैं। इनके स्थल पर बने हुए मकान भी धरती की सतह से कुछ ऊँचाई पर होते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि पापुत्रान साँपों श्रीर शत्रुश्रों से श्रपनी रज्ञा का बड़ा ध्यान रखते हैं श्रीर ऊँचे घर बनाने पर इस विषय में उनको सुविधाएँ मिलती हैं। सकाई के लिहाज़ से भी उनके मकानों की बनावट श्रच्छी रहती है। कभी-कभी वे किसी बड़े ऊँचे वृद्ध पर श्राड़ी-तिरछी शाखाश्रों के ऊपर ही श्रपने घर बना लेते हैं, जो पित्यों के बड़े-बड़े घोंसलों की माँति दिखाई देते हैं। ऐसे घरों को

'दोबो' कहा जाता है। यदि शत्र जातिवाले उन पर त्राक्रमण करने श्राते हैं तो घर के लोग पत्थरों से उनका सामना करते हैं। इसी कारण पापुत्रानों के भोपड़ों में फ़र्श पर पत्थरों के छोटे-बड़े असंख्य दुकड़ों का ढेर लगा रहता है, जिसे वे आवश्यकता पड़ने पर व्यवहार में लाते हैं। पापुत्र्यान लोगों में बहुत बड़े-बड़े जातीय घर भी बनाए जाते हैं, जो प्रायः पाँच सौ फ़ीट तक लम्बे होते हैं श्रीर जिनमें बहुत-से परिवार मिलकर सुखपूर्वक रहते हैं। इन घरों में ऋविवाहित व्यक्तियों को नहीं रहने दिया जाता। प्रायः अविवाहित कन्याओं को वृत्तों के सिरों पर बने हुए मचानवाले भोपड़ों में रखते हैं । उनके यहाँ क्लवघर या विशेष प्रकार के मनोरंजन-एह भी होते हैं, जहाँ अपरिचित त्र्यतिथियों का स्वागत-सत्कार किया जाता है। इन घरों में त्योहारों के अवसर पर लोग इकट्टा होते हैं और भोज दिये जाते हैं। ऐसे घरों को भोरांग कहा जाता है। इनके ऊपर किश्तीनुमा गोल छत रहती है जो खजूर की पत्तियों तथा शाखात्रों से छाई जाती है। भीतर का भाग सुरंग-जैसा शात होता है जहाँ बिल्कुल अँधेरा रहता है।



दीवारें बाँस ऋौर खजूर की डालों से बनाई जाती हैं श्रौर श्रधिक ऊँची नहीं होतीं। मुकी हुई छत के किनारे प्रायः दोनों स्रोर ज़मीन को छूते रहते हैं। प्रवेशद्वार पर एक फाटक-जैसा लगाया जाता है, ताकि सुश्रर श्रौर कुत्ते घर के भीतर न आ सकें। बाहर एक प्रकार की छोटी मेज़ या तिपाई रखी रहती है, जिस पर बैटकर केवल पुरुष ही खाना खाते ऋौर लेटते हैं। न्यूगिनी के पूर्वी इलाक़े में लोग दोमंज़िले मकान बनाते हैं, जिनमें नीचे की मंज़िल में भांडार-यह रखा जाता है। साधारणतया पापुत्रान के घर ५० या ६० फ़ोट लम्बे होते हैं जिनके ठीक बीचोबीच में स्नाने जाने का रास्ता रखा जाता है। ये मकान मचानों पर ही बनाए जाते हैं। मकान के आगे चारों आरे एक बरामदा या साय-बान भी रखा जाता है, जहाँ घर के लोग बैठकर प्रायः सारा दिन काटते हैं। उसी बरामदे में लोग खाना खाते हैं। मकान के ठीक नीचे ज़मीन पर खाना पकाने का स्थान होता है।

उनके घरों में मिट्टी के कटोरे श्रीर प्याले, लकड़ी के तिकए, चम्मच त्रादि वस्तुएँ होती हैं, जिन पर बड़ी सुन्दर चित्रकारी या नक्काशी बनी होती हैं। इनके ऋतिरिक्त चटाइयाँ, टोकरियाँ ख्रीर छाल के बने सन्दृक भी सभी घरों में पाए जाते हैं। ये लोग मिट्टी के बर्चनों को साँचों में बना कर आग में पकाते हैं। कुछ इलाक़ों में, गाँवों की बस्तियाँ समुद्री तट से थोड़ी ही दूर पर पाई जाती हैं, जिसका कारण यह है कि स्थल से आनेवाले रात्रुओं का आक्रमण होने पर लोग जल-मार्ग से भागकर अपनी रज्ञा कर सकें। द्वीप के भीतरी भागों में बस्तियों के निशान पहाड़ियों के ऊँचे टीलों पर मिलते हैं। लोग सीधी खड़ी चट्टानों के ऊपर भी घर बनाकर रहते हैं, जहाँ पहुँचने का मार्ग प्रायः दुर्गम श्रीर दुरूह समभा जाता है। ऊँचाई पर घर बनाकर रहने का तालर्थ्य यह होता है कि लोग दूर से चारों श्रोर का दृश्य देख सकें श्रीर श्राकत्मिक त्र्याक्रमण होने की सम्भावना से अपना बचाव करने में समर्थ रहें। जहाँ ऐसे प्राकृतिक साधनों का अभाव होता है वहाँ बस्तियों के चारों श्रोर ऊँची चहारदीवारी बना दी जाती है श्रौर उन चहारदीवारियों के बाहर की श्रोर कँचे मचानों पर तथा पेड़ों के ऊपर छोटे छोटे भोपड़े बना कर उनमें पहरा देनेवाले नियुक्त किये जाते हैं। शत्रु का स्राक्रमण होने पर ये भोपड़े दुर्ग का काम देते हैं, जहाँ से स्रच्छी तरह मुक़ाबिला किया जा सकता है। उत्तर-पूर्व के समुद्र-तट के निवासी बड़े सुन्दर घर बनाते हैं स्रौर उनकी सजावट भी दर्शनीय होती है। उनकी बिस्तयों में बड़ी सकाई रहती है स्रौर कूड़ा-कर्कट तथा गन्दगी का नामोनिशान भी नहीं मिलता। स्राने-जाने के मार्ग बालू के बने होते हैं, जिनके स्रास-पास जहाँ-तहाँ सुन्दर छटे हुए हरे-भरे फूलों के बच्च स्रौर पौधे लगे रहते हैं। बच्चों के बीच में समतल पत्थरों के छोटे-छोटे चवूतरे बने रहते हैं, जिनके एक स्रोर टेक या तिक्या लगाने के लिए पत्थर का एक खड़ा खम्मा भी लगाया जाता है। बहुत बड़ी नदियों के ऊपर ये लोग सूलते हुए पुल बनाते हैं जो गुथी हुई जटास्रों स्रौर मूँ ज के बटे हुए रस्सो को दोनों किनारों के बच्चों से बाँधकर बनाये जाते हैं।

पूर्वी न्यूगिनी के निवासियों में खेती करने का विशेष चलन है। खेतों के चारों श्रोर लकड़ी के लट्टों, बाँस श्रीर काँटेदार वृक्षों की चहारदीवारी लगाने की ऋावश्यकता होती है, ताकि जंगली सुत्रार फ़सल को नष्ट न कर सकें। लोग मीठे त्रालू, केले, यॉम ( शाक-विशेष ) त्रौर गन्ने की खेती करते हैं। द्वीप के पश्चिमी भाग में, जो युद्ध से पहले डच लोगों के ऋधिकार में था, ऋधिक ज़मीन नहीं जोती जाती। वहाँ लोग क्रिष-कार्य में दिलचस्पी नहीं लेते श्रौर मुख्यतः मछलियाँ श्रौर शाक खाकर ही गुज़र-बसर करते हैं। ये लोग सुत्रार का मांस बड़े चाव से खाते हैं श्रीर स्त्रियाँ छोटे-छोटे सुत्रर के बणों का बड़ा लाड़-प्यार करती हैं। न्यूगिनी में प्रायः राहचलती हित्रयाँ उसी तरह सुत्रार के छोटे बचों को गोद में लिये दिखाई देती हैं, जिस प्रकार कि योरपीय देशों की शौकीन महिलाएँ छोटे-छोटे कुत्तों को लेकर चलती हैं। यही नहीं, पापुत्रान स्त्रियाँ मुत्रर के बचों का मुँह चूमती, उन्हें चिपटाती, प्यार करती श्रौर उनसे बातें भी करती हैं। लोगों ने अक्सर यह भी देखा है कि वे एक स्तन से अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं तो दूसरें से सुत्रार के बच्चे को! बड़ी जाति के कीड़े-मकोड़ों को खाने में भी पापुत्रान नहीं हिचकिचाते। गिरगिट, छिपकली, घोंघे, केकड़े, मछलियाँ श्रीर केंचए सभी कुछ वे खा जाते हैं। उनके दैनिक भोजन में ये पदार्थ बड़ी

रुचि से परोसे जाते हैं । न्यूगिनी के श्रिधिकांश निवासी सौभाग्यवश नशीली वस्तुश्रों के व्यवहार से श्रभी तक श्रपरिचित रहे हैं।

पापुत्रान लोगों के मुख्य त्रस्त्रशस्त्र बरछे, कटारें,

कुल्हाड़ियाँ (जिनके फल धिसकर तेज कर लिये जाते हैं), गदा जैसे डंडे ऋौर तीर-कमान होते हैं। बरछों के फल नुकीली हाड़ियों या मजबूत बाँसों के बने होते हैं। पुराने जमाने में आग्नेय शस्त्रों की प्रतिकृति-जैसे बाँस के खोखले चांगे धूल ऋौर धुआँ फेंकने के काम में लाये जाते थे, किन्तु उनके प्रयोग से कोई लाम न देख-कर उनका व्यवहार ऋब इन लोगों ने बन्द कर दिया है।

सयाना होने पर पापुत्रान युवक पत्नी की तलाश में निकलता है, किन्त उसे बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिनके कारण वह कई दिनों तक विवाह नहीं कर पाता। पत्नियाँ मुक्त में ही नहीं मिल जातीं । विवाह के लिए इच्छुक युवक को काफ़ी समय तक घोर परिश्रम करके दैनिक व्यवदार की सब वस्तुएँ इकट्टा करनी पड़ती हैं, जिनके बदले में वह अपनी पत्नी को उसके माता-पिता

त्रथवा त्रभिभावकों से प्राप्त कर सकता है। कन्या का मूल्य प्रायः कुछ सुत्रर, खाद्य पदार्थ, त्राभूषण, मोती की सीपें, मलमल का थान, पोत के दाने, तथा योरपीय सौदागरों से ख़रीदे हुए विलायती सामान त्रादि देकर चुकाया

जाता है। इस विवाह-उपहार में अनेक विचित्र वस्तुएँ भी सम्मिलित रहती हैं। एक योरपीय यात्री ने, जो पापुत्रानों की बस्ती में एक विवाह के अवसर पर सौभाग्यवश जा पहुँचा था, अपनी आँखों देखा हाल लिखा है। उसका

> कहना है कि 'वधू घर के बरा-मदे में ऊँचाई पर बैठी हुई थी ग्रौर उसके पास ही दहेज के सामान का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ था, जिसमें अनेक प्रकार के देशी वर्त्तन, घरेलू सामान, मिट्टी के पात्र, लकड़ी के ऋौज़ार, पित्तयों के पंख और उनकी दुम के सिरे, सागपात से भरी हुई अनेक टोकरियाँ, केलों की बड़ी-बड़ी गौद, भाँति-भाँति के फूल श्रीर हड्डियों के हार थे। घर के नीचे दो सुत्रर भी बँधे हुए थे। वधू श्रपनी इस सम्पत्ति के पास बैठी हुई अभिमान से मुस्करा रही थी। वधू का जो मूल्य चुकाया जातां है,उसमें सुऋर ग्रवश्य दिए जाते हैं। जातीय नियमों के अनुसार विवाह के ऋवसर पर कन्या के श्राभूषण उतार लिये जाते हैं श्रौर उसके सारे केश मँड दिए जाते हैं। उसका विवाहित होना स्चित करने के लिए उसके चेहरे पर गोदना गोदा जाता है। श्रविवाहिता लड़ कियाँ चेहरे



के अतिरिक्त रारीर के सब अंगों पर गोदना गोदाती हैं। विवाह के दिन एक बड़ा भोज दिया जाता है, जिसमें शाक, तरकारियाँ, केले, सुपारी और सुअर का मांस परोसा जाता है। निमंत्रित मेहमान लोग भाँति-भाँति के उपहार

अपने साथ लाते हैं, जिनमें मुख्यतः भोज की सामग्री होती है । उस दिन बर श्रौर वधू श्रपनी बढ़िया-से-बढ़िया पोशाकें पहनते हैं, जो परों, कौड़ियों, सीपियों श्रौर चमकीली पत्तियों की भालरों से सजी होती हैं। विवाह-बन्धन बाँधने के लिए पुरोहिंतों की स्त्रावश्यकता नहीं पड़ती । बस भोज की समाप्ति होते ही वर-वध्र विवाहित जीवन में स्वतः प्रवेश कर लेते हैं। दुर्भाग्य से इनमें विवाह-बन्धन की हढ़ता नहीं मानी जाती श्रौर प्रायः देखा गया है कि स्त्रियाँ श्रपने पितयों को तीन-चार बार छोड़-छोड़कर चली जाती हैं श्रौर फिर श्रा जाती हैं। इन बातों के देखते हुए पापु-श्रानों का गृहस्थ-जीवन सुखी नहीं कहा जा सकता। इसी-लिए घरेलू भगड़े उनमें प्रायः नित्य ही होते रहते हैं। पापुत्रान स्वनाव से ही युद्धिय सैनिक होने के कारण श्रपनी स्त्रियों को तुच्छ समभते हैं श्रौर उनका स्थान दासियों से अधिक नहीं मानते। पर वे विवाहिता पितयों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते श्रौर वे पूर्ण दासियाँ वनकर रहने की अपेक्। बड़ी युक्तियों से घरेलू और सामाजिक कामों में त्रपना कुछ-न-कुछ प्रभुत्व प्राप्त कर लेती हैं। स्त्रियाँ ही पुरुषों को युद्ध, लूटमार तथा प्रतिशोध के लिए उत्तेजित करती हैं। प्रायः देखा गया है कि पुरुषों की भीड़ में स्त्रियाँ दौड़ती हुई घुस आती हैं और उनकी लानत मला-मत कर उनके लड़ाकू स्वभाव को उत्तेजना देकर उन्हें कर्मशील बनाने में सफल होती हैं। वे उन पुरुषों को स्रकर्मण्य स्त्रौर कार्य-विमुख देखकर बड़े तीखे शब्दों में कहती हैं-- 'क्या तुम इस कार्य से डरते हो ? श्रीर तुम अपने को मर्द और शूरवीर मानते हो ! चले जाओ यहाँ से मेंह छिपाकर! तुम्हारा हृदय पुरुषों का हृदय नहीं है, तुम बूढ़ी स्त्रियों की भाँति कायर हो ! पहन लो घास का घाँघरा, घुस रही घरों में, ऋौर पकाश्रो खाना !!' इस प्रकार के ताने सुनकर पुरुषों की मएडली शर्मा जाती है श्रौर तत्काल निर्दिष्ट कार्य की श्रोर श्रग्रसर होती है।

पापुत्रान जातिवाले बड़ी सुन्दर नौकाएँ बना लेते हैं ब्रीर कुछ भागों के रहनेवाले तो केवल किश्तियाँ ब्रौर नार्वे बनाने का ही पेशा करते हैं। उनकी नौकाएँ या तो पेड़ के मोटे तने को खोखला करके बनाई जाती हैं या तख़्तों को मूँज की रिस्सियों से जकड़कर उनके बीच में बैठने की गहरी जगह बनाकर उस ढाँचे को ही नाव

का रूप दे दिया जाता है। वे बहुत-सी नावों को, जो पेड़ों के खोखले तनों से बनती हैं, श्रापस में एक दूसरे से जोड़कर लगभग ५० फ़ीट लम्बा एक वेड़ा बनाते हैं, जिसे 'लकातोई' कहते हैं। इस वेड़े की चौड़ाई २४ फ़ीट से कम नहीं होती श्रीर उसमें दो मस्तूल लगे रहते हैं, जिन पर चटाई का बना हुश्रा बहुत बड़ा पाल, जो माँति-भाँति की रंग-बिरंगी श्राकृतियों से सजा होता है, तान दिया जाता है। इन वेड़ों में बहुत-से ख़ाने बने होते हैं, जिनमें रखकर हज़ारों की संख्या में मिट्टी के वर्त्तन हर साल फ्लाई नदी के इलाक़ों में भेजे जाते हैं। मिट्टी के इन वर्त्तनों के बदले में वहाँ से श्राना ख़रीदकर लाया जाता है, जिसके द्वारा पापुश्रान अपना भरण-पोषण करते हैं।

पापुत्रान की संगीतिप्रयता प्रसिद्ध है। वे बीन-जैसा एक बाजा, एक प्रकार का तम्बूरा ग्रीर बाँसुरी बजाया करते हैं। उत्सव ग्रीर त्योहार के दिनों में उनमें केवल ढोल बजाया जाता है। यह ढोल केवल एक ग्रीर से मढ़ा होता है ग्रीर उसे ये उँगलियों से बजाते हैं। ढोल बजने पर उसके ताल के साथ-साथ लोग पैर पटककर खड़े-खड़े नाचते हैं या थाड़ी दूर तक पैर मिलाकर चलते हैं। बाजे के साथ-साथ गाना गाने का इनमें चलन नहीं है। इनमें सब प्रकार की मनमनाहट भरी हुई ग्रावाज़ें संगीत के ग्रन्तर्गत समभी जाती हैं। दानेदार सूखी जंगली फिलियों तथा बड़े बीज-वाले सूखे फलों को एक लम्बी डोर में बाँधकर ढोल क चारो ग्रीर उस डार को लपेट दिया जाता है। कमो-कमी हाथ-पैरों के ग्राभूषणों, कमरबन्द, ग्रीज़ारों, शस्त्रों तथा बर्चनों के ऊपर भी उनको लपेटकर ख़ूब हिलाते- हुलाते हैं, जिससे खड़खड़ाहट तथा मन्कार पैदा होती है।

पापुत्रान बदला चुकाने में त्रान के बड़े पक्के होते हैं और ख़ून के बदले ख़ून बहाने का सिद्धान्त त्रादिकालं से उनमें प्रचलित है। प्रतिशोध का कार्य्य सफल होने पर वे शत्रु का सिर काटकर घर ले त्राते हैं और उसे बड़े गर्व से घर में सजाकर रखते हैं। उनका परस्पर अभिवादन करने का ढंग भी बड़ा अनोखा है और जब दो परिचित ब्यिक मिलते हैं तो वे परस्पर नाक और पेट में चिकोटियाँ काटते हैं। उत्तरी समुद्री तट के निवासी मित्रता स्थिर रखने के लिए कुत्ते का बिलदान देते हैं।

श्रन्य स्थानों में पेड़ों की हरी डालों का ऊपर हिलाना तथा सिर पर पानी डालना भी श्रमिवादन का एक ढंग समका जाता है।

पापुत्रान पाँच से त्राधिक गण्ना नहीं कर पाते। कोई-कोई छः तक गिन लेते हैं, किन्तु श्रधिकांश लोग तीन से ग्रागे गिनना जानते ही नहीं। एक श्रौर दो के लिए ही उनकी भाषा मंनाम हैं। उनकी भाषा प्रान्तों के श्रनुसार एक दूसरे से सर्वथा भिन्न पाई जाती है श्रौर द्वीप के एक सिरे पर रहनेवाले लोग दूसरे सिरे के निवासियों की बोली नहीं समफ पाते!

पापुत्रानों का धर्म सूत-प्रेत श्रौर मृतात्मात्रों की उपा-सना मात्र है। उनका विश्वास है कि ये मृतात्माएँ ऋौर भूत-प्रेत सदैव हानि पहुँचाने में ही संलग्न रहते हैं। उनकी पूजा-उपासना उनके निवारण के ही हेतु की जाती है। किसी की मृत्यु होने पर उसके इष्ट-मित्र, संबंधी श्रीर बन्धु-बान्धव एक लकड़ी को मूर्त्ति बनाते हैं, जिस पर वड़ी सुन्दर नक्काशी का काम बनाया जाता है। उस मूर्ति में ही दिवंगत ग्रात्मा को निवास करने के लिए स्थान दिया जाता है, ताकि वह इधर-उधर उद्देश्यहीन भटकते हुए कुटुम्बियों को त्रास न दे सके। मृतात्मात्रों का प्रकोप होने पर ही वे लोग महामारी ऋौर भाँति-भाँति के उग्र रोगों का फैलना मानते हैं। कुछ पापुत्रान अपने पितरों की भी पूजा करते हैं। पारलौकिक जीवन के विषय में उनका बड़ा पक्का विश्वास होता है। पश्चिमी न्यूगिनी के निवासियों में एक सार्वभौम महान् आरमा का अस्तित्व माना जाता है और उसकी अनेक दुष्ट प्रकृतिवाली सहा-यक शिक्तयाँ भी किल्पत की जाती हैं, जैसे 'मैनोई', जो सबसे ऋधिक बली, उपद्रवी और वनवासिनी शक्ति होती है; 'नरवोजा', जो वृत्तों के ऊपर तथा अनतिरित्त में बादलों के बीच निवास करता है; एक प्रकार की 'ग्रर्ल-कोनिग', जो छोटे बचों को उठा ले जाती है, श्रीर 'फ़कनिक', जो समुद्री तट पर चट्टानों के बीच में रहती हे तथा श्राँधी श्रीर तूआन ले श्राती है! इन्हीं से बचने के लिए लोग बड़े अनुष्ठान के बाद किसी चुने हुए वृत्त विशेष की लकड़ी से भद्दी मूर्त्तियाँ बनाते हैं, जिनकां 'करवार' कहा जाता है। प्रत्येक मूर्त्ति परिवार के कुछ दिन पहले मरे हुए किसी व्यक्ति की मृतात्मा की भावना

करने के लिए बनाई जाती है, ताकि वह प्रसन्न होकर शत्रुओं से उनकी रत्ता करे तथा प्रत्येक उद्योग में उन्हें सफलता दिलाए । 'करवार' नामक ये मूर्तियाँ लगभग एक फुट ऊँची बनती हैं, श्रौर उनके सिर का श्राकार धड़ की अपेद्मा बहुत ही बड़ा बनाया जाता है। पुरुषों की मूर्त्तियों को ढाल श्रीर बरछा लिये हुए दिखाते हैं श्रीर स्त्रियों की मूर्तियाँ ऋपने हाथों में सर्प लिये हुए बनाई जाती हैं। पापुत्रान शकुन-विचार के बड़े पच्चपाती होते हैं। उनमें जाद-गर या स्याने होते हैं, जो सूखा पड़ने पर वर्षा लाने के लिए तथा अपराधियों का पता लगाने के लिए बुलाए जाते हैं श्रौर लोगों को शारीरिक यातनाएँ देकर अपना कार्यन साधन करते हैं। उत्तरी श्रौर पश्चिमी भागों में कहीं-कहीं एक प्रकार के मन्दिर भी बने हुए पाये जाते हैं, जो घरों की तरह अपेद्धाकृत कुछ बड़े होते हैं। उनके मचानों के लट्टों ग्रीर खम्भों पर भाँति-भाँति की नक्काशी का काम होता है ऋौर छत की कड़ियों पर घड़ियालों तथा गिरगिटां की त्राकृतियाँ खुदी रहती हैं। कभी-कभी मनुष्यों भी त्राकृ-तियाँ भी उनमें खोदी जाती हैं। दिल्ल पूर्वी प्रान्तों में मन्दिर श्रीर मुर्तियों का पता नहीं मिलता, किंतु वहाँ के लोग अपनी शत्रु-जातियों के लोगों की मृतात्माओं से बहुत डरते हैं, जिनको 'वाता' कहा जाता है। यही **ब्रात्माएँ रोग ब्रौर मृत्यु का प्रकोप पैदा करती हैं, ऐसी** उन लोगों की धारणा है। प्रकृति की सभी घटनात्रों, जैसे बादलों की गरज, बिजली, तुफ़ान ऋौर ऋाँघी ऋादिं का कारण इन मृतात्मात्रों का उपद्रवी स्वभाव ही माना जाता है ऋौर इस कारण लोग उनसे बड़े भयभीत रहते हैं।

पापुत्रान के धार्मिक अनुष्ठानों में व्यापारिक जलयानों (जिन्हें 'लकातोई' कहते हैं ) की यात्राश्रों के अवसर पर, वर्जित वस्तुश्रों की घोषणा के समय तथा युवकों श्रौर युवितयों की व्यावहारिक दीना के अवसर पर होनेवाले समारोह मुख्य है। उस समय लोग विशेष प्रकार के जातीय चिह्न धारण करते हैं श्रौर उनके यहाँ नरिसंघों का शब्द गूँज उठता है। खेतों में फसल तैयार होने पर भी इसी प्रकार का उत्सव होता है। इस समय लोग अपने युद्ध तथा आखेट के विजय-चिह्न प्रदर्शित करते हैं, जिसके उप-रान्त एक बृहत् भोज होता है। भोज के बाद नाच-गान





का समा बँधता है। पापुत्रान लोग युद्ध, त्राखेट, व्यापार श्रौर मछलियों के शिकार में सफलता प्राप्त करने तथा उपद्रवी मृतात्मात्रों से बचने के लिए गंडे-तावीज़ पहनते हैं। समुद्री किनारों पर रहनेवाले कुछ लोग नाम मात्र के मुसलमान हैं ऋौर कुछ ईसाई भी हो गए हैं, किंतु ऋधि-कांश निवासी मूर्ति-पूजक ही पाए जाते हैं। पापुत्रान अपने मृतकों की अन्त्येष्टि-क्रिया कई प्रकार से करते हैं। पहले वे मुर्दे को ज़मीन में गाड़ देते हैं, फिर कुछ दिनों बाद खोदकर उसे निकालते हैं श्रौर उसकी हड़ियों को साफ करके मृतक के स्रावासस्थान के स्रासपास, स्रथवा दूर पर किसी खोह में उन्हें पुनः गाड़ते हैं। कभी-कभी मृतक का शव खुली जगह में मचान बाँधकर उस पर रख दिया जाता है या उसे स्राग पर रखकर ख़ूब सुख।ने के बाद कुछ वर्षों तक उसके हिडुयों के ढाँचे को मोमियाई की तरह घर में रखे रहते हैं। कहीं-कहीं मृतक की खोपड़ी या जबड़े की हड्डियाँ श्रीर ढाँचे के दुकड़े स्मृति-चिह्नों के रूप में सुरच्चित रखे जाते हैं। क़ब्रों के ऊपर मृतात्मात्रों के निवास करने के प्रयोजन से छोटे-छोटे घर बना दिए जाते हैं। प्राणान्त होने के कुछ ही देर बाद मृत व्यक्ति को खाना खिलाने का उपक्रम किया जाता है। मृतक के व्यवहार में आनेवाली

समस्त सामग्री तोड़-फोड़कर उसके आवासस्थान के निकट ही फेंक दी जाती है। उसकी क़ब्र से लेकर समुद्र तक एक पगडंडीनमा मार्ग सा खोद दिया जाता है, जिससे होकर मतक की श्रात्मा स्नान करने को जा सके। विधवा होने परपापुत्रान स्त्रियों के सिर मँड दिए जाते हैं ऋौर वे कोयलों तथा मृतकों के शरीर से निकले हुए मल-मूत्र से अपना सारा बदन लपेटकर स्थापे में बहुत दिनों तक बिठलाई जाती हैं ! मृत व्यक्तियों का कोई नाम नहीं लेता और त्रावश्यकता पड्ने पर उनके लिए पर्यायवाची तथा सांके-तिक शब्दों ग्रौर वाक्यों का ही प्रयोग किया जाता है। मृत व्यक्ति का नाम लेने से समभा जाता है कि मृतात्मा लौट ऋाएगी और कुटुम्बियों को त्रास देने लगेगी। चन्द्रमा में भी मृतात्मात्रों का निवास समका जाता है श्रौर इसीलिए पूर्णिमा के दिन लोग चाँदनी में बाहर नहीं निकलते, क्योंकि उनकी धारणानुसार उस दिन मृतात्माएँ स्वच्छन्द घूमती रहती हैं । जिस बस्ती या भोपड़े में किसी मृतात्मा का प्रवेश समभा जाता है, उसे लोग प्रायः छोड़कर भाग जाते हैं। विवाहित दम्पति स्रौर गर्भिणी स्त्रियों को इन भूत-प्रेतों के विषय में विशेष रूप से सतर्क रहना पड़ता है।

# पालीने।शियन और मेलानेशियन

## प्रशान्त महासागर के द्वीप-पुंजों के आदिम निवासी

द्विहासकारों ने प्रायः मध्य और पश्चिमी वैसिकिक महासागर के सभी द्वीपसमूहों को पालीनेशिया का नाम दिया है, परन्तु सच पूञा जाय तो केवल उन द्वीपों को ही जो पूर्वी भाग में त्राते हैं इस नाम के अन्तर्गत त्राने का ऋधिकार है। ये हैं हवाई, एलिस, फीनिक्स, न्यूज़ीलैंड यूनियन, मनीहिकी, मारक्वीसन्स, समोत्रा, तोंगा, कुक, सोसाइटी, तुबुआई, तुआमातो आदि द्वीप, जो यथार्थतः पालीनेशिया कहे जा सकते हैं। पालीनेशियन जातियों की उत्पत्ति के विषय में पर्याप्त वाद-विवाद चल चुका है और अनेकों वक्तव्य निकल चुके हैं, जो परस्पर भिन्न हैं। विद्वानों में इस विषय में काफी

मतभेद है, किन्तु यह निश्चित रूप से माना जा चुका है कि ये जातियाँ मलय जाति से सर्वथा भिन्न हैं। यद्यपि ये वर्णसंकर कही जा सकतो हैं, ये जातियाँ मलय जाति से अधिक प्राचीन अस्तित्व रखतो हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये काकेशिया से अपनेवाली जातियों की ही एक शाखा जैसी हैं, जो एशिया की मुख्य भूमि को पार करती हुई प्राचीन काल में वहाँ आकर बस गई। दूसरे कहते हैं कि पालीनेशियन लोग भारतवर्ष से आए थे, जब कि वहाँ संस्कृत-भाषा का युग आरम्भ नहीं हुआ था। सबसे पहले पालीनेशियन जाति ने समोआ नामक द्वीप को अपनी आवास-भूमि बनाया, जहाँ से बदती हुई वह तोंगा और

फ़िज़ी द्वीपों में जा बसी । स्राज भी ये लोग स्रच्छे नाविक हैं, स्रतएव यह सम्भव जान पड़ता है कि प्राचीन काल में वे जल-मार्ग द्वारा भारत से चले स्राए हों। इस बात का पर्याप्त प्रमाण मिलता है कि पूर्वकाल में वे बड़े कुशल नाविक होते थे। वे लकड़ी के तखतों को जोड़कर छोटे-छोटे जहाज़ बना लेते थे स्रीर उनमें पानी न जा सके इस प्रकार से उनके जोड़ों में मसाला भर दिया करते थे। उनकी नावें बड़ी सुन्दर स्रीर कलापूर्ण बनती थीं। वे नच्त्रों की भी स्रच्छी पहचान रखते थे। तारों की गित का उनको पर्याप्त ज्ञान था स्रीर वार्षिक स्रृतु-परिवर्तन के स्रनुसार उनका उदय-स्रस्त वे जान लेते थे। ज्योतिष द्वारा स्रपनी समुद्री यात्रास्त्रों के लिए वे शकुन भी विचारते स्रीर

मार्ग निर्धारित करते थे। जिस समय वे पैसिकिक महासागर के द्वीपों में श्राए, उस समय श्रसम्यता से वे कोसों दूर निकल चुके थे। उनकी प्राचीन श्राख्यायिकान्त्रों तथा दन्त-कथात्रों से यह स्पष्टतया प्रकट होता है कि उनकी सम्यता का उस समय तक पर्याप्त विकास हो चुका था। जिन्होंने उन कथात्रों को पढ़ा या सुना है, वे निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पालीनेशियन जातियों के पूर्वजों की रहन-

सहन तथा संस्कृति उचकोटि की थी, जिसका अब हास हो चुका है।

पालीनेशिया के वर्तमान निवासी लम्बे श्रीर सुडौल होते हैं। कुछ लेखकों ने समोश्रा श्रीर तोंगा द्वीपों के रहनेवालों को संसार में सबसे लम्बा माना है। उनका रंग भूरा, गेहुँश्राँ या साँवला होता है श्रीर केश काले या भूरे होते हैं। उनके चेहरे पर दाढ़ी बहुत कम निकलती है। उनकी श्राकृति वस्तुतः साँचे में ढली-सी बड़ी सुन्दर होती है। काली श्राँखें, गुलाबी होठ, चौड़ा माथा, श्रादि उनके सौन्दर्य के प्रतीक हैं। कुछ जातियों में नाक दवाकर चिपटी कर दी जाती है श्रीर इसलिए वह मही लगती है, परन्तु साधारणतया उनकी नाक लम्बी श्रोर स्त्राक्ष्य होती है। इनके बच्चे बड़े सुन्दर होते हैं। स्त्रियों की अपेचा पुरुषों की श्राकृति अधिक सुडौल बनी होती है। स्वच्छ रहना ये अधिक पसंद करते हैं श्रीर स्नान करने का उन्हें विशेष चाव रहता है। पुरुष पितयों से बनाया गया एक श्रॅगौछा-जैसा कमर में लपेटते हैं श्रीर स्त्रियाँ वैसा ही एक कँचा धाँघरा-जैसा पहनती हैं। पुरुष पेड़ों की छाल को कृटकर बनाये गए कपड़े भी व्यवहार में लाते हैं श्रीर उसी के वस्त्र पहनते हैं। वे लोग कमर से नीचे घुटनों तक श्रीर पायः मुँह श्रीर नाक पर भी गोदने के चिह्न बनवाते हैं। भाँति-माँति की पशु-पिच्चियों की श्राकृतियाँ, वेल-बूटे

स्रादि गोदने द्वारा बनवाने का इनमें बड़ा रिवाज है। स्रिधिकतर ये लोग स्राराम-तलब होते हैं—जो ऊसर प्रदेशों के रहनेवाले हैं वही मेहनत के काम करते हैं। इनमें सहनशीलता की मात्रा बहुत कम होती है स्रोर शीघ्र ही ये लोग उत्तेजित हो उठते हैं। उस समय इन्हें कुछ भी स्रपना-पराया नहीं सूफता स्रोर विवेकसून्य होकर प्रायः वे भारी स्ननर्थ कर डालते हैं। उनकी जंगलों में रहनेवाली



पालीनेशियन समाज भिन्न-भिन्न घरानों श्रौर वर्गों में बँटा हुश्रा है। प्रत्येक घराने का नाम उसके बड़े-बूंढ़े व्यिक्त के नाम पर रखा जाता है श्रौर वही व्यिक्त घराने का शासक या मुखिया माना जाता है। इनकी यह पद्धित बड़ी प्राचीन है श्रौर श्रव उसमें जहाँ-तहाँ परिवर्त्तन होने



हवाई द्वीपवासी पालीनेशियन जाति की एक महिला

लगे हैं। कहीं-कहीं घरानों को वगों में विभाजित कर दिया गया है और उन वगों में भी उपवर्भ बन गए हैं। कुछ द्वीपों में निकट के सम्बन्धियों में परस्पर विवाह-सम्बन्ध नहीं होता, किन्तु बढ़े सरदारों या मुख्य लोगों में इस प्रथा का बन्धन नहीं माना जाता। बच्चे अधिकतर अपने पिता के घराने में ही रहते हैं, यद्यपि मातृ-पत्त में भी उनको बराबर का ऋधिकार मिलता है। कभी-कभी वच्चे माता के घराने में ही रखे जाते हैं। इन लोगों के प्राचीन रीति-रस्म का हाल बड़ा ही मनोरंजक है। पहले इनके सरदारों श्रौर शासकों में बहु-विवाह तथा उपपितयों का नियम प्रचलित था। विधवाएँ या तो ऋपने देवर-जेठ के साथ व्याही जाती थीं या किसी ऋन्य सम्बन्धी के साथ, जो उपपत्नी के रूप में उसे स्वीकार कर लेता था। तलाक भी बड़ी सरलता से हो जाता था श्रौर इच्छानुसार पति-पत्नी एक-दूसरे को छोड़ देने के लिए स्वतंत्र होते थे। छोटी-से-छोटी बात को भी तलाक़ का कारण बनाकर पारस्परिक विच्छेद हो जाता था, परन्तु पूर्व पति की आज्ञा के बिना परित्यक्ता पत्नी पुनर्विवाह नहीं कर सकती थी। व्यभिचारी को बड़ा कठिन दर्छ दिया जाता था श्रौर प्रायः उसके प्रारा तक ले लिये जाते थे। यदि वह भाग जाता श्रौर उसका पता न लगता था तो उसी के परिवार के किसी अन्य व्यक्ति को उसके स्थान पर दिएडत करने का नियम था ! कुछ द्वीपों के निवासियों में स्त्रियों की सचरित्रता का बड़ा स्त्रादर था त्रौर समोत्रा द्वीप में स्त्रियाँ विशेषतया पतिवता होती थीं । अन्य वर्गों में पदवी या उपाधि मातृ-पन्न से उत्तरा-धिकार में आती थी न कि पितृ-पच्च से। हवाई द्वीप में भाइयों, भावजों, बहनों ऋौर बहनोइयों में परस्पर स्त्री-पुरुष का परिवर्त्तन कर लेने की प्रथा थी, परन्तु अन्य द्वीपों में इस प्रथा का प्रचार नहीं हो पाया। परिवार में स्त्रियों का स्थान ऊँचा समभा जाता था श्रौर उनको श्रादर की दृष्टि से देखने का नियम था। रानी या स्त्री-सरदार की उतनी ही इज्ज़त की जाती थी जितनी राजा या पुरुष-सरदार की । कहीं-कहीं बचों को पैदा होते ही मार डालने की प्रथा प्रचलित थी श्रौर श्रक्सर भ्रू ए-हत्यायें हुस्रा करती थीं। सन्तान न होने पर किसी अन्य घराने के बच्चे को गोद लिया जाता था, परन्तु ऐसे बच्चे बाहरी जातियों के ही हुआ करते थे। अपने घराने के बच्चों को गोद नहीं लिया

जाता था। बड़े-बूढ़ों का स्रादर करना लोग स्रपना धर्म समभते थे स्रौर प्रायः बूढ़े सरदार लोग स्रपनी पदवी किसी नवयुवक को दे दिया करते थे, क्योंकि ऐसा करने से उनकी महत्ता कम नहीं होती थी। प्रत्येक घराने के पास स्रपनी ज़मीन हुस्रा करती थी, जिसमें उसके सभी व्यक्तियों को बराबर का ऋषिकार दिया जाता था। पदवी स्रौर उपाधियाँ उपयुक्त व्यक्ति को साधारणतया सम्मिलित चुनाव के बाद मिलती थीं, परन्तु इन पदिवयों के उत्तराधिकारी निर्वाचित करने का भी नियम मान्य था।

पालीनेशिया के भभागों में शिकार-योग्य पशुत्रों का सदा से अभाव रहा है, अतएव वहाँ धनुष-बारा और बर्छे धारण करनेवाली स्रादिम जातियों के मनुष्य नहीं दिखाई देते। पुराने जमाने में वहाँ धनुष-याण का प्रचार अवश्य था-उदाहरण के लिए ताहिती द्वीपवासी इनके व्यवहार से परिचित थे। सम्भवतः छोटे-छोटे पशुत्रों, चूहों त्रादि, को मारने के लिए अथवा खेल-कृद में ही वे लोग धनुष-बार्ण का उपयोग करते रहे होंगे । न्यूज़ीलैंड में 'मोत्रां' नामक एक बड़ा दीर्घाकार पत्ती होता था, जिसका वहाँ के निवासी शिकार किया करते थे। किन्त अब उस प्रकार के पित्तयों की जाति नष्ट हो गई है। अन्य किसी प्रकार के बड़े पशु पालीनेशिया में नहीं मिलते । छोटे-छोटे पशु-पत्ती वहाँ जाल में फँसाकर पकड़े जाते रहे हैं। रात के समय आग जलाकर तथा बोली की नकल करके पहले लोग "किवीकिवी" नामक पित्तयों को बुलाते और डएडों से मार डालते थे। उन दिनों मळुली का शिकार ऋधिक होता था स्त्रीर इंस काम में व्यवहृत होनेवाले काँटे स्त्रादि ये लोग अब भी बहुत अच्छे बना लेते हैं। न्यूज़ीलैंडवाले मछुली पकड़ने के हज़ार-हज़ार गज़ लम्बे जाल बनाया करते थे, जिनको पानी में डालने स्रौर निकालने में सैकड़ों त्र्यादिमयों की त्र्यावश्यकता पड़ती थी। काँटे त्र्यौर बंसी के द्वारा तो प्रायः सभी जगह मछलियों का शिकार किया जाता था। वे लोग हड़ी, सीप श्रौर कड़े काष्ठ के भिन्न-भिन्न श्राकार के काँटे बना लेते थे। शार्क मछली का मांस पालीनेशियन लोगों को बड़ा प्रिय है, ऋौर उसे वे बड़े-बड़े काँटों से पकड़ते हैं। हवाई द्वीप के निवासी तुकानी समुद्र में घुसकर भी बड़े चाव से मछलियों का शिकार खेलते हैं। सुत्रर पालना भी पालीनेशिया के निवासियों का एक मुख्य

उद्यम रहा है। न्यूज़ीलेंड, समोत्रा श्रौर सोसाइटी दीपों में कुत्ते भी यथेष्ट संख्या में पाले जाते हैं। ईस्टर दीपों में शायद ही कोई वर ऐसा हो जिसमें कुत्ता न पला हो। हवाई द्वीप में कृत्रिम पोलर या तालाब बनाकर मछलियाँ भी पाली जाती हैं। दलदलों में भी चारा छोड़कर वहाँ लोग मछलियों की उपज बढ़ाते रहते हैं। पुराने

ज़माने में पशु-पित्त्वयों को भी पालने का पालीनेशियावालों को बड़ा चाव था। ईस्टर द्वीपों में समुद्री ग्रवाबीलों को लोग इतना पालतू बना लेते थे कि वे ग्रा-ग्राकर कंधों पर बैठ जाया करती थीं। तोंगाताबू के निवासी लकड़ी के ग्राड्डों पर कबूतरों ग्रीर तोतों को बिठाकर तथा उन्हें हाथ में लेकर चलते थे।

साधारणतया पालीनेशियन लोग ग्रायताकार चबूतरों पर लम्बे श्रौर नीचे घर बनाते हैं। फ्रेंगडली द्वीप

में मकानों की
श्राकृति पंचकोशाकार होती है।
छोटे-छोटे लट्टों के
दुकड़ों पर उल्टी
नौका जैसे श्राकार की खजूर की
पत्तियों, सरकंडों
श्रीर टहनियों से
छाई हुई छत स्थापित कर वहाँवाले
श्रपना घर बना
लेते हैं। छत की
लम्बाई-चौड़ाई की

खिड़िकयाँ भी उनके घरों में होती हैं। प्रवेशद्वार सदा पूर्व की त्रोर रखा जाता है, जिसके त्रागे कभी-कभी एक प्रकोष्ठ भी बना लेते हैं। पालीनेशियन लोगों के घरों का भीतरी भाग चटाई की पतली दीवारों से कई हिस्सों में बँटा रहता है। प्रत्येक घर में सोने का स्थान पृथक् रखा जाता है। सुचित्रित तख्तों, खम्भों त्रीर चटाइयों से सजा

हुत्रा उनके घर का भीतरी कन्न बड़ा सुन्दर दिखाई देता है। सोते समय वे लोग तिकये के स्थान पर लकड़ी का ठोस कुन्दा या बाँस की नीची तिपाई सिर के नीचे रख लेते हैं।

प्राचीन युग में पालीनेशियन लोग त्रपनीपारस्परिक लड़ाइयों त्रीर सामू-हिक त्राक्रमण में लकड़ी के बछों त्रीर गदात्रों का न्यवहार करते थे। लकड़ी के लम्बे-लम्बे बर्छे बनाकर उनके फल या तो जलाकर सख्त कर दिये जाते

ये या पत्थर, हड्डी श्रीर शार्क मछली के .दाँतों द्वारा उनको नुकीला बना लिया जाता था। इन बछाँ की लम्बाई १२ फ़ीट से भी श्रिधिक हुश्रा करती थी। इन लोगों की तल-वारें श्रीर गदाएँ बलूत की मज़बूत लकड़ों की बनती थीं श्रीर उन पर



सीपी, शंख ग्रादि के त्रलंक्क्क से सुसज्जित ग्रीर बदन पर विविध रंगों से चित्रकारी किए हुए मेलानेशियन जाति की एक स्त्री

श्रोर के किनारे जपर को कमान की तरह उठे रहते हैं। पार्श्व की दीवालें पत्थर की नींव पर खड़ी की जाती हैं। हवाई द्वीप में इसी प्रकार से घर बनाकर छतों को घास-फूस से ढँक देते हैं। न्यूज़ीलेंडवालों ने इस विषय में श्रिधक उन्नति की है श्रीर वे लोग श्रपने घरों की दीवालें लकड़ी की बनाते हैं। सामने एक द्वार श्रीर श्रास-पास

बड़ी सुन्दर नक्काशी की जाती थी। तोंगा माक्वींसन्स श्रीर हार्वे द्वीपों के निवासियों के डाँड़ की श्राकृति-वाली गदाएँ देखने योग्य होती हैं। द्वन्द्व-युद्ध में मोटी-मोटी गदाश्रों-जैसे एक विचित्र प्रकार के शस्त्र का ये लोग उपयोग किया करते थे। लकड़ी का कवच भो वे लोग शरीर-रत्ता के लिए व्यवहार में लाते थे। हवाई श्रीर



समोत्रा द्वीपों के निवाभी श्रपनी बस्तियों के बाहर मोटे-मोटे लट्टों का बाड़ा बना लेते थे, जिससे शत्रु के श्राक-मण से बचाव हो सके। कहीं-कहीं पेड़ों के समूचे तने काटकर उनका प्राचीर खड़ा करने का भी रिवाज था।

खेल-कूद में भी पालीनेशियावालों को बड़ी दिलचस्पी रही है। उनमें प्रतियोगिता के खेलों का बड़ा प्रचार रहा है। इवाई द्वीप में पहले कुश्तियाँ, घूँ सेवाज़ी श्रीर दौड़ें हुन्ना करती थीं। चिकने तख्तों को सीधा खड़ा करके उन पर चढ़ना-उतरना तथा समुद्र की लहरों पर तख्तों के सहारे तैरना भी उनकी क्रीड़ा के साधन रहे हैं। पुराने ज़माने में पालीनेशियन लोग मिट्टी के बर्त्तन नहीं बना पाते थे वरन

पौधों के रेशों, जटा आं और सन आदि से वे अपने पात्र बनात थे। उन्हीं वस्तुत्रों से उनकी रित्रयाँ एक प्रकार का कपड़ा तैयार करती थीं, जिसके वस्त्र बनाए जाते थे। चटाइयाँ, टोकरियाँ, पत्तों श्रीर नरकुल के पंखे श्रादि भी बनाना उनको आता था। वे रस्से, रस्सियाँ, डोर और पतले धागे भी बनाते थे तथा रेशेदार पौधों की खेती करते थे। लकड़ी पर वे बड़ी सुन्दर श्रीर कलापूर्ण नेक्काशी किया करते थे और स्नाज दिन भी उनकी यह कला नष्ट नहीं हुई है। अन्तर इतना है कि कुछ ही परिवार ऐसे बचे हैं, जिनमें लोग पहले जैसा लकड़ी का काम तथा नायें श्रौर मकान बनाना जानते हैं। घर में व्यवहार करने योग्य लकड़ी के बर्त्तन आज भी ये लोग बनाते हैं। रकाबियाँ, कटोरियाँ, कटोरे, प्याले और स्टूल आदि भी ये बहुत अच्छे बना लेते हैं। ये लोग धरती में गढा खोदकर उसमें आग जलाकर खाना पकाते हैं। लकड़ी के ढोल भी बनाने में ये प्रवीण हैं। बाँस की छुरी ऋौर कटार बनाने में ये विशेष रूप से अपनी अद्वितीय कारीगरी दिखलाते हैं। कभी-कभी ये लोग प्रतिदिन के व्यवहार में आनेवाली वस्तुएँ पत्थर श्रीर सीप की भी बनाते हैं। उनका मछली पकड़ने का काँटा प्रायः सीप से ही बनाया जाता है। पानी पीने के प्याले अकसर नारियल के छिलकों से बना लिये जाते हैं। छाल के बने कपड़ों को रँगने के लिए ये लोग वनस्पतियों से रंग तैयार करते हैं। जर्राही के काम में तथा बाल बनाने के लिए शार्क मछली के तीखे दाँत या सीप के दुकड़ों का प्रयोग किया जाता है। ऋपने पहनने के कपड़ों पर ये प्रायः रेखागिएत की आकृतियों जैसे चित्र काढते हैं। गाने-वजाने श्रीर नाचने के हेत ढोल, बाँसुरी श्रीर सीप के बने हुए बिगुल का व्यवहार इन लोगों में प्रचलित है।

पालीनेशियनों के धर्म में अगिएत देवी-देवता और भूत-प्रेतों का समावेश है। सबसे बड़े देवता—जिनको वे स्टिन्नियंता मानते हैं—तोंगारो और मानी हैं। पालीनेशिया के सभी द्वीपों और प्रान्तों में ये दोनो देवता माने जाते हैं और इन लोगों की पौराणिक कथाओं के मुख्य नायक भी यही दोनों बतलाये जाते हैं। इनके अतिरिक्त और भी बहुतेरे छोटे देवी-देवता, पिशाच, दैत्य आदि हैं, जो इन दोनों के अनुचर समभे जाते हैं। उनकी भी उपासना होती है। कुछ ऐसी स्नात्मात्रों की स्नाराधना भी की जाती है, जिन्होंने मनुष्य होते हुए भी देवत्व प्राप्त किया था।

हवाई द्वीप में पहले बहुत बड़े-बड़े ऊँचे मन्दिर बने हुए थे, जिनमें धार्मिक कृत्य सम्पन्न हुआ करते थे। उन मन्दिरों में भीतर की आरे आँगन में देवी-देवताओं की लकड़ी की बनी हुई दीर्घाकार मूर्तियाँ रखी रहती थीं, जिनके मुँह खुले रहते थे। उनके मुँह में प्रसाद रख दिया जाता था। मूर्तियों के पास ही एक ऊँची वेदी बनी रहती थी, जिस पर पशुत्रों का बिलदान चढ़ाया जाता था। कभी-कभी वहाँ के लोग मनुष्यों की भी बिल दे दिया करते थे, क्योंकि उनका विश्वास था कि नरविल पाकर देवता शींघ प्रसन्न होते हैं। पुरोहितों का कार्य्य पीढ़ी-दर-पीढ़ी एक ही घराने के लोगों द्वारा चला करता था। कभी-कभी घर का बड़ा-चूढ़ा ही पुरोहित का कार्य्य करता था, किन्तु वह अपने घर में ही पुरोहित माना जाता था। बही देवताओं पर प्रसाद चढ़ाता और बही बिलदान देता था।

इस युग में श्वेतांगों के सम्पर्क में त्राने के बाद से पालीनेशियन जातियों में वर्णसंकरता का प्राचुर्व हो चला है त्रौर उनका उत्तरोत्तर हास होता जा रहा है। फलतः उनमें शुद्ध रक्तवाले त्रादिम निवासियों की संख्या त्राब बहुत न्यून रह गई है।

पालीनेशिया की तरह प्रशान्त महासागर के अंचल में

बिखरे हुए अन्य कुछ द्वीपों को विद्वानों ने सामू-हिक रूप से 'मेला-नेशिया' का नाम दिया है श्रीर वहाँ के निवासी 'मेला-नेशियन' जाति के कहे जाते हैं। दिच्णी समुद्रों के श्रन्य द्वीपों के निवासियो की श्रपेद्या मेलाने-शिया के रहने-वालों के शरीर का रंग ऋधिक काला होता है ऋौर यही उनकी विशेषता है। मेलानेशिया के ऋन्तर्गत जिन द्वीपों की गणना होती है उनमें सबसे बड़े ऋौर प्रमुख न्यूगिनी तथा विसमार्क

द्वीपसमूह हैं। विस्मार्क द्वीपसमृह में न्यू पोमे-रेनिया, न्यू ऋ।यर्लैंड, **ऐडिमिरैलिटी** श्रन्य कई छोटे-छोटे द्वीप हैं। इनके अति-रिक्त दिन्तरण के सालो-मन, सान्ताऋूज, न्यू हेब्रीडीज़,लॉयल्टी ऋौर न्यू कैलेडोनिया तथा पूर्व के फ़िजी ऋादि द्वीप भी मेलानेशिया के भूभाग माने जाते हैं। फ़िजी द्वीप के निवासियों में यद्यपि पाली नेशियन जातियों की छाप स्पष्ट जान पड़ती है, फिर भी विद्वानों के मता-नुसार उनकी मेलाने-



सालोमन द्वीपवासी मेलानेशियन लोगों की कलापूर्ण ढंग से निर्मित श्रीर सुसज्जित एक युद्ध-नौका

45

Y EN L

CF

शिया के अन्तर्गत भी गएना की जा सकती है। न्यूगिनी की लुतपाय बौनी जातियों के कुछ प्रति-निधियों को छोड़कर गुलभट खाये हुए केशोंबाले काले रंग के इन मेलानेशियन लोगों की दो विभिन्न श्रेणियाँ हैं-एक तो नाटे कद के चौड़ी चिपटी नाकवाली ऋौर दूसरी दुवले-पतले, लम्बे कद, संकुचित ललाट श्रौर घुमावदार नाकवाली जातियों की । मेलानेशियन ब्राकृति में पापु-श्रान लोगों से बहुत मिलते-जुलते हैं श्रीर लोगों ने भ्रम-वश उनको एक ही माना है। किंतु वस्तुतः न्यूगिनी के कुछ भागों में रहनेवाली जातियाँ ही पापुत्रान कहलाती हैं। हाँ, सामृहिक रूप से उक्त प्रदेश के सभी द्वीपवासियों को मेलानिशयन ही कहा जा सकता है। मेलानेशियन लोगों का मुख्य उद्यम कृषि तथा पशु-पालन है। वे सुत्रार, कुत्ते ऋौर मुिंग्याँ पालते हैं। न्यू हेब्रीडीज़, न्यू मेक्लेनबर्ग स्रौर न्यूगिनी में जंगलों को साफ करना भी कृषिकार्य के अन्तर्गत समभा जाता है। पालिशदार पत्थर की कुल्हाड़ी श्रौर शंख की छुरियों से वहाँ जंगल के जंगल काटकर साफ़ कर दिये जाते हैं। मेलानेशिया में योरिपयन लोगों के त्रागमन से पूर्व से ही लोहे की कुल्हाड़ियों का भी उपयोग होता आया है। जंगल के सब पेड़ जब काट डाले जाते हैं तब उनमें स्त्राग लगा दी जाती है स्त्रीर वे जलकर राख हो जाते हैं। वही राख भूमि के लिए खाद का काम देती है। इसके बाद नोकदार डंडों से भूमि को जगह-जगह पर खोदकर अनाज के पौधे लगा दिये जाते हैं। मुख्यतः कोको, जिमीकन्द श्रौर टारो नामक खाद्य ही वहाँ की ख़ास पैदावार हैं। केले ख्रौर कटहल वहाँ बहुत कम पैदा होते हैं। पूर्वी मेलानेशिया में - मुख्यतः फ़िजी में - कावा नामक एक पौधा, जिसकी जड़ों से उसी नाम की शराव बनाई जाती है, पैदा होता है। साबूदाने के पेड़ भी मेलानेशिया में पहुँच गए हैं। न्यू-गिनी के अधिकांश निवासियों का वही मुख्य खाद्य-पदार्थ है, किंतु उस द्वीप के कुछ इलाक़े ऐसे भी हैं जहाँ वह बिल्कुल नहीं पाया जाता। पश्चिमी न्यूगिनी में सुपारी के वृत्व बहुत हैं। मेलानेशिया में श्रावपाशी का भी रिवाज है। बहुत से फिज़ी-निवासी सूखी भूमि में टारो भी बोते हैं। जंगली जानवरों से फ़सल को बचाने के लिए ये लोग खेतों श्रीर क्यारियों के चारों श्रोर बाद भी लगा देते हैं।

पालीनेशिया की अपेचा मेलानेशिया में शिकार अधिक मिलता है, इसीलिए न्यूगिनी की अधिकांश जातियाँ शिकार द्वारा ही त्रपना पेट भरती हैं। जंगली सुत्रर श्रीर पेड़ों पर रहनेवाले कंगारू जैसे जीव वहाँ के मुख्य शिकार हैं। न्युगिनी के निवासी शिकार में एक प्रकार का फेंकनेवाला बर्की काम में लाते हैं। अधिकांश मूभागों में धनुष-बाण का भी उपयोग होता है, किंतु कहीं-कहीं लोग उनसे सर्वथा अपरिचित हैं। मछली मेलानेशियन लोगों का एक प्रमुख आहार है। बहुत से द्वीपों में सामृहिक रूप से मिलकर लोग मछलियों का शिकार करते हैं। फ़िजी के धनीमानी लोग पेशेवर मञ्जुत्रों के द्वारा मञ्जलियाँ पकड़वाते हैं। प्रायः बल्लों, तीरों, जालों ग्रौर काँटों से मल्लियाँ पकड़ी जाती हैं। सालोमन द्वीपवाले कळुए की हड्डी या सीप के काँटों त्रीर बंसियों से ही मछालियों का शिकार करते हैं। मछलियों को मूर्चिछत करने के लिए वनस्पतियों के विष का उपयोग भी किया जाता है। शार्क जाति की मछली पकड़ने के हेत विशेष प्रकार के काँटे ऋौर फंदे बनाये जाते हैं। त्योहारों ग्रौर उत्सवों के ग्रवसर पर ढोल ग्रौर बाजे बजाकर समुद्री कल्लुए हाँके जाते हैं स्त्रीर तब बड़े-बड़े जाल डालकर उनको पकड़ा जाता है।

मेलानेशिया के कुछ भागों के निवासी नर-मांस-भत्ती भी हैं। न्यू हेब्रीडीज़ के रहनेवाले स्त्रापस में नर-मांस का व्यापार करते हैं। पहले फिजी द्वीप में भी यह प्रथा थी स्त्रोर वहाँ के निवासी लम्बे-लम्बे काँटों से नरमांस खाते ये। वे युद्ध में पकड़े हुए क्रैदियों को ही नहीं खा जाते ये वरन् कुछ जातियाँ प्रति वर्ष के उत्सव-समारोह में कुछ मनुष्यों को भी राजा को भेंट करती थीं, जिनका मांस लोग बड़े चाव से खाते थे। किसी-किसी द्वीप में लोग रोगियों को भी मारकर खा जाते थे।

मेलानेशियन लोगों में घर बनाने की दो भिन्न-भिन्न प्रणालियाँ प्रचलित हैं—एक तो भूमि पर बने हुए मकान, दूसरे मचान पर बने हुए। भूमिस्थ मकान साधारण बनते हैं श्रीर उनकी छुतें ज़मीन तक छूनेवाली नीची रहती हैं। किन्तु मचान के ऊपर बने हुए घर समुद्र-तट तथा भीतरी भागों में बहुत बड़े-बड़े बनाये जाते हैं। डच्च न्यूगिनी में ऐसे मचान-स्थित घरों की पूरी बस्तियाँ श्रीर गाँव दिखाई देते हैं। न्यूगिनी में एक तीसरे प्रकार के मकान

हैं। वे नाक छेदकर उसमें हड़ियाँ ख्रौर दाँत पहनते हैं। कान की लौरों में भी बड़े-बड़े छेद करके वे बालियाँ स्त्रौर कळुए की हड्डी के बने आभूषण धारण करते हैं। डच न्यूगिनी के निवासी अपने दाँतों को रेतकर नोकीला कर लेते हैं। न्यू हेब्रीडीज़ तथा न्यू पोमेरेनिया के रहनेवाले अपने सिर के आकार को विकृत करके पगड़ी-जैसा बना लेते हैं।

न्य पोमेरेनिया तथा न्यू मेक्लेनबर्ग के निवासी जर्राही द्वारा खोपड़ी चीरकर पागलंगन तथा मस्तकशूल का इलाज करते भी पाए गए हैं।

मेलानेशिया की प्रायः सभी जातियाँ परस्पर लड़ती रही हैं। न्यूगिनी श्रौर डच न्यूगिनी की अल्फ़्री जातिवाले नर-मंडों के भयंकर शिकारी होते हैं। जान-बूभकर वे अपने शतुंत्रों को मारने को निकलते हैं श्रीर विजयी होने पर उनके मुएड इकट्टा करके घर लाने का उनको बड़ा चाव रहता है। उनके मुख्य शस्त्र धनुंष-बाण श्रौर बर्छे हैं।लकड़ी की तलवारों ऋौर गदाऋौं का भी वे व्यवहार करते हैं। न्यू पोमेरेनियन लोगों की गदास्त्रों में नोकी ले काँटे लगे रहते हैं स्त्रीर

के मकानों से बहुत कुछ मिलती-जुलती है। वहाँ पत्थर की

न्यू पोमेरेनिया द्वीप की 'डक-डक' नामक एक प्रभावशाली गुप्त संस्था के सदस्य जो इसी तरह का विचित्र भेष धारण कर यहाँ-वहाँ घूमते हुए अपने आतंक द्वारा लोगों को दण्ड देते और उन पर धाक जमाए रहते हैं!

बनते हैं अथवा कल्लुए की हिंडुयों अौर जंगली सुअर के दाँतों के बनाये जाते हैं। शरीर का रँगना इन लोगों का विशेष श्रुजार है त्रौर प्रायः सभी जगह इसका रिवाज़ है। मेलानेशियन लोग अपने सारे बदन और बालों को खजूर के तेल में रामरज (पीली मिट्टी) मिलाकर ख़ूब रँगते

भी होते हैं, जो ऊँचे वृत्तों के ऊपर बनाये जाते हैं श्रौर

जिनका उल्लेख पिछले एक लेख में किया जा चुका है।

दिन में लोग प्रायः भूमि पर ही विश्राम करते हैं, श्रौर रात होते ही रस्सों की सीढ़ियों के सहारे अपने-अपने वृत्तगृहों

में चढ़ जाते हैं। फ़िजी के मकानों की बनावट पालीनेशिया

नींव पर लकड़ी के चौकोर

मकान बनाये जाते हैं।

श्रधिकतर घास श्रीर

जटात्रों के बुने हुए

छोटे-छोटे घाँघरे पहनती

हैं ग्रीर पुरुष दृत् की

छालों के रंग से रँगी हुई

मेखलाएँ धारण करते

है। वे लोग वस्त्रों का

श्राभूषण के रूप में व्यव-

हार करते हैं। कुछ

जातियों के लोग नितान्त

नग्न रहते हैं। फ़िजीवालों

की पोशाक, जिसे ''तापा''

( Tapa ) कहते हैं,

पालीनेशियावालों की

पोशाक से मिलती-जुलती

होती है। मेलानेशियन

श्रपने वद्याःस्थल, गर्दन,

भुजात्रों, श्रीर टाँगों पर

भाँति-भाँति के आभूषण

पहनते हैं, जिनका वर्णन

करना कठिन है। ये

शंख या कौड़ियों के

विशेषतया

श्राभुषण

मेलानेशियन स्त्रियाँ

वे देखने में बड़ी भयंकर होती हैं। ऐडिमिरैलिटी द्वीपनिवासी त्रपने बल्लों के फल ज़हर में बुक्ताये रहते हैं। वे गोफनों का भी उपयोग जानते हैं ऋौर उनमें नोकदार वज़नी पत्थर रखकर दूर से शतुत्रों पर मारते हैं। अनेक प्रकार की ढालें भी उनमें उपयोग में ग्राती हैं, जो बाएँ कंघे पर बँधी रहती हैं अथवा एक जाल में डालकर गले में लटकाई रहती हैं, ताकि योद्धा को धनुष-बाण चलाते समय उनके कारण कोई श्रडचन न पड़े।

स्रास्ट्रेलियन स्रौर पालीनेशियन जातियों की स्रपेक्ता मेलानेशियन बर्चन बनाने की कला में विशेष पारंगत होते हैं। फ़िज़ीवाले इस कार्य्य में विशेषतया दच समके जाते हैं। पहले एक पत्थर श्रीर लकड़ी के डंडें से गीली मिटी को कूटकर उसका गोला बनाया जाता है, फिर उसे वांछित स्राकार देते हैं। वे अपने वर्त्तनों को भिन्न तरीक़े से पकाते हैं। लकड़ी पर नक्काशी ऋौर सीप का काम बनाने में भी मेलानेशिया के निवासी कमाल करते हैं। द्वार की चौखट, नौकात्रों के सिरे तथा पूर्वजों की काछ-मूर्त्तियाँ, श्रादि वे बड़े कलापूर्ण ढंग से बनाते हैं। चटाइयाँ श्रीर टोकरियाँ भी वहाँ अञ्चली बुनी जाती हैं। लाल, श्वेत स्रौर काले रंगों से रंगकर उनको बड़ा सुन्दर रूप दिया जाता है। माल ख़रीदने या वेचने में कौड़ियों ग्रौर शंखों को मद्राश्रों की जगह व्यवहार किया जाता है। माल लादने श्रौर ले जाने के लिए भाँति-भाँति की नीकार्ये काम में लाई जाती हैं। उन नावों पर बाँस के बड़े-वड़े संदृक या टोकरे रखे रहते हैं, जिनमें माल भरा जाता है। नावों के ऊपर घास-फूस का छुप्पर भी डाल दिया जाता है, जिसमें हवा श्रीर पानी से बचाव रहे।

मेलानेशियन लोगों की समाज-व्यवस्था बड़ी विचिव है, जो बाहरी व्यक्तियों की समक्त में नहीं स्नाती। गाँवों में जाति-व्यवस्था का नियम है, किन्तु इसके अपवाद भी अपनेक मिलते हैं। कई गाँवों की जातियाँ मिलकर एक केन्द्रीय व्यवस्था-परिषद् बनाती हैं। कहीं-कहीं स्पष्टतया निरंकुश शासन-प्रणाली चलती है। फ़िज़ी में कई गाँवों का एक सर्दार या नेता होता है, जो उन गाँवों पर शासन करता है। मिन्न-भिन्न जातियों में सर्दारों और नेताओं का न्यूनाधिक महत्व है। कुछ जातियाँ अपने सर्दारों को देवता मानकर पूजती हैं। मेलानेशिया में सभी जातियाँ दो वगों में विभाजित हैं—स्वतंत्र और परतंत्र। स्वियाँ विशेष रूप से परतंत्र रहती हैं। उनकी दशा बड़ी दयनीय होती है और समाज में उनको कोई महत्व नहीं दिया जाता।

यह सामाजिक भिन्नता श्रीर सर्दार का श्राधिपत्य 'डक-डक' प्रणाली के श्रन्तर्गत श्राकर श्रीर भी भयंकर हो उठा है, जिसका न्यू पोमरेनिया में बड़ा ज़ोर है। 'डक-डक' वास्तव में एक गुष्त ग्रौर शिक्तशाली ग्रध-शासक संस्था है ग्रौर जिस प्रक्षार सामाजिक नियंत्रण में इसका हाथ है उसे कुछ ग्रंशों में ग्रत्याचार कहा जा सकता है। इस गुत संस्था के सदस्य सदैव मुँह पर विचित्र प्रकार के नक़ाबनुमा चेहरे पहने रहते हैं, जिससे उनको कोई पहचान नहीं पाता। ये लोग जनसाधारण से जुर्माने वसूल करते हैं ग्रौर लोगों को दएड देते हैं। कभी-कभी वे लोगों को प्राणदएड तक देते हैं ग्रौर उनके घर फुँकवा देते हैं।

इस व्यवस्था के ऋतिरिक्त वहाँ एक सगोत्रीय व्यवस्था का भी प्रचार है । यह 'टोटेमिइम' या सम्बन्ध-सूचक चिह्नों पर श्राधारित होकर मातृं-पच्च के अधिकारों श्रीर असवर्ण विवाहों के नियमों पर चलती है। पारिवारिक जीवन में इसका बड़ा महत्व रहता है। कुछ वर्गों के लोग परस्पर शादी-ब्याह नहीं करते, ऋतएव सम्भावित पिनयों का चेत्र सीमित रहतां हैं। विवाह के भी विचित्र तरीके मेलानेशिया में प्रचलित हैं। कन्या का अपहरण, सम्मति से विवाह श्रौर बाल-विवाह की प्रथाएँ उनमें पाई जाती हैं। पुरुष दो विवाह भी कर लेते हैं। न्यू हेब्रीडीज़ में बहु-पति-प्रथा भी है। दो विधुर एक ही विधवा से विवाह कर लेते हैं। किज़ो के निवासियों में सन्तान होने पर माता-पिता एक महीने तक कुछ विशिष्ट खाद्य पदार्थों को छूते तक नहीं ऋौर न पिता शारीरिक परिश्रम ही करने पाता है। मेलानेशियन लोग कभी-कभी अपने वचों को मार भी डालते हैं या उन्हें घर से निकाल देते हैं। सालोमन द्वीप के लोग अपने बचों को मारकर उनकी जगह दूसरे बच्चे ख़रीद लाते हैं। सयाने होने पर बच्चों की शिचा-दीचा के समय काम-विज्ञान के विषय में उनके श्रिभि-भावक विशेष ध्यान देते हैं। उस समय बहुतेरे लड़कों का ख़तना किया जाता है। इसके उपरान्त लड़के घर में नहीं सोने पाते, वरन् 'कुँवारों के गृह' में उनको रहना पड़ता है। रजस्वला होने के बाद लड़िकयाँ एक पृथक् भोपड़े में ले जाकर रखी जाती हैं, जहाँ वृद्धात्रों के त्रतिरिक्त श्रौर कोई नहीं जाने पाता। वहाँ उनकी कड़ी देख-रेख रखी जाती है।

मृतात्मात्रों का प्रभाव सब जातियों में विशेष रूप से माना जाता है। परिवार के व्यक्ति अपने पूर्वजों की श्रातमाश्रों से बदा डरते रहते हैं, क्यों के सर्वत्र उनका दुष्प्र-भाव ही देखने में श्राता है। मेलानेशियन लोगों में पितृ-पूजा भी प्रचलित है। बहुत सी जातियाँ श्रपने मुदों की श्रिस्थियाँ सुखाकर सुरिच्चित रखती हैं, किन्तु श्रिषिकतर केवल मृतक की खोपड़ी रखने का ही नियम है। मृतकों की काष्ठ-प्रतिमाएँ बड़ी सजधज से बनाकर रखी जाती हैं, जिसमें उनकी श्रात्माएँ इधर-उधर न भटककर मृर्तियों में ही निवास करें। न्यूगिनी में पत्थर की मूर्त्तियाँ भी बनती हैं, जिनका सिर खोखला रखा जाता है। उस खोखले सिर के भीतर मृतक की खोपड़ी रख दी जाती है। मेलानेशिया में धीरे-धीरे नवीन सम्यता का प्रवेश होता जाता है और अधिकांश जातियाँ अपनी परम्परागत रहन-सहन तथा रीति-रिवाजों को छोड़कर सम्य बन गई हैं। जंगली और वर्वर कहलानेवाले ये लोग अब अपनी रूदियों को त्याग रहे हैं। कुछ जातियाँ तो प्रायः मिट-सी गई हैं। केवल उनके इने-गिने प्रतिनिधि ही दिखाई देते हैं, पर उन लोगों को भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और वे भी शीघता से कालकवितत हो रहे हैं। वहाँ के विदेशी शासक यद्यि आदिम निवासियों की रद्धा का प्रयत्न कर रहे हैं, किन्तु उन्हें सफलता नहीं मिल पाई है।

### मावरी

## न्यूजीलैंड के शूरवीर

कई हज़ार वर्ष बीते, दिल्लिणी समुद्रों के किसी द्वीप में 'मावी' नामक एक बीर पुरुष अपने प्रराक्रम श्रीर शौर्य के लिए प्रसिद्ध हुत्रा। वह बड़ा साहसी था श्रीर श्रपने बन्ध-बान्धवों के साथ नावों में बैठकर समुद्रों में घूमता रहता था। उसके पास एक मछली पकड़ने का जाद का काँटा था, जो उसके किसी प्राचीन पूर्वज के जबड़े की हड़ी का बना हुआ था और उसी से वह मछ-लियों का शिकार किया करता था। एक दिन मानी ने ज्योंही वह काँटा समुद्र के ऋगाध जल में फेंका, त्योंही वह जा फँसा तोंगानी के घर में। तोंगानी ऋौर कोई नहीं मळ्लियों के देवता तोंगारो का पौत्र था। ऋब उस काँटे को खींचना कोई ग्रासान काम नहीं था, क्योंकि उसमें मळुली के स्थान पर पूरा एक घर फँसा हुआ था! फिर भी, माबी-जैसे महाबली योद्धा को श्रपनी ताकृत श्राज़माने का अच्छा अवसर भिला। समुद्र के जल में भयंकर लहरें उठती देखकर मावी के बन्ध-बान्धव भयभीत हो गए, किन्तु वह उस काँटे की रस्सी खींचता ही गया। अन्त में उसने न केवल तोंगानी का पूरा घर ही काँटे के साथ खींच लिया वरन् वह सारी भूभि भी साथ-ही-साथ बाहर खिंच त्राई जिस पर वह घर बना हुत्रा था ! यही भूमि, जो त्रारम्भ में 'माबी की मछली' के नाम से प्रसिद्ध

हुई, आजकल पारचात्य लोगों की बोली में न्यूज़ीलैंड कहलाती है!.

उपर्युक्त विचित्र कहानी न्यूज़ीलैंड के मूल निवासियों में, जो 'मावरी' कहलाते हैं, दंतकथा के रूप में प्रसिद्ध है श्रीर पीढी-दर-पीढी से उसका उनमें प्रचार चला श्रा रहा है, क्योंकि इसी के द्वारा वे लोग अपने पूर्वजों की श्रेष्ठता का बखान करते हैं। मावरी लोग मावी को ऋपना राष्ट्रीय वीर मानते हैं। उसे वे ऋपना नेता ऋौर सरदार कहते हैं। उनके कथनानुसार मावी बड़ा ज़बरदस्त जाद्गर भी था। उनकी ज्वानी यह भी सना जाता है कि मावी ने वृत्तों की जटात्रों से बनी रस्ती से सुटर्य को बाँध लिया था, जिससे उसकी चाल कम हो गई ऋौर दिन बड़े होने लगे ! इसके श्रतिरिक्त प्रायः श्रपने भगड़ालू कुटुम्बयों को दएड देने के लिए अपना हाथ बढ़ाकर वह चन्द्रना को ढँक लेता था जिससे चारों ख्रोर ऋँधेरा छा जाता था। इन लोगों में मावी के बारे में ऋौर भी बहुत-सी प्राचीन दन्तकथाएँ प्रचलित हैं। उनसे यह पता चलता है कि माबी एक बार नौ नावें लेकर 'इवॉइकी' से त्राया त्रीर उन्हों नावों के नाम से स्थानीय नौ जातियों के नाम पड़े। यह 'हवॉइकी' नामक स्थान कहाँ था, सो नहीं कहा जा सकता, किन्तु विद्वानी का मत है कि वह समोत्रा के निकट कोई टापू रहा



होगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि दिल्ला समुद्रों के समोत्रा, ताहिती तथा अन्य द्वीपों में रहनेवाली आदिम जातियों से मावरी लोगों का कभी संबंध अवश्य रहा है। मावरी जातिवाले उन्हीं लोगों की भाँति भूरे रंग के होते हैं तथा उनकी बोली भी समोत्रा, ताहिती आदि द्वीप के निवासियों में से बहुत कम भिन्नता रखती है।

संसार की अन्य अनेक असभ्य और आदिम जंगली जातियों

की भाँति मावरी लोगों में भी कभी नर-मांस खाने की प्रथा प्रचलित थी, किन्त धीरे-धीरे उस-का लोप हो गया। मावरी लोग गोरी जातिवाले विदेशियों को 'पकेहा' कहते े हैं। इन्हीं योरपवालों का उनके देश में श्रागमन होने पर नर-मांस-भन्न्य की प्रथा का उनमें श्रन्त हुश्रा श्रौर मावरी लोग क्रमशः सभ्यता पथ पर कदम बढ़ाने लगे। पर स्रभी भी उन पर जंगली जा-तियों का काफ़ी रंग चढ़ा हुआ है। वे श्चपने चेहरे श्रौर बदन पर गोदने द्वारा भया-



चेहरे पर गोदना गोदाए तथा श्रपनी प्राचीन भालरदार पोशाक पहने हुए एक मावरी सरदार

बने चित्र श्रीर श्राकृतियाँ बनवाते हैं। इस गोदने को वे लोग 'मोको' कहते हैं श्रीर यह कार्य्य पित्त्यों की हिंडुयों, शार्क मछली के दाँतों श्रीर पत्थर के नुकीले श्रीज़ारों से सम्पन्न किया जाता है। प्रायः उनके बदन में गहरे गहरे खाँचे काट दिये जाते हैं। यह गोदने की प्रथा बड़ी कष्ट-प्रद होती है, फिर भी मावरी जाति उसे श्र गार का साधन समफ्त उसमें रुचि रखती हैं। गोदने के चिह्नों से ही इन लोगों का व्यक्तिगत श्रीर जातीय परिचय मिलता है श्रीर फलतः समाज में वह एक श्रादरणीय श्रलंकार माना जाता है। सुना जाता है कि एक बार किसी मावरी सरदार ने एक श्रावश्यक प्रमाणपत्र पर हस्ताच्तर करने में श्रपने को श्रममर्थ पाकर उस जगह श्रपने निजी गोदने का चिह्न ही बना दिया था! श्राजकल यद्यपि इस गोदने की प्रथा का कमशः हास हो रहा है, फिर भी वृद्ध मावरियों के चेहरों

श्रीर बदन पर श्रमी भी काफ़ी गोदने के निशान देखे जाते हैं। मावरी स्त्रियाँ भी बड़े चाव से गोदने को श्रपनाती हैं। उनमें होठों श्रीर ठुड्डी पर गोदने के चिह्न होना बड़े सौन्दर्य की बात समभी जाती है।

मावरी लोगों की पोशाक भी बड़ी अद्-भुत होती है। पेड़ों की जटाओं से बुना हुन्या एक ऊँचा जाँघिया, जिसमें सामने की त्रोर लम्बी भालर लटकती रहती है, श्रीर कंधों से घुटनों तक का एक लम्बा चोग़ा, बस यही उनकी पोशाक है। उनका चोग़ा या लबादा किवी तथा

अन्य स्थानीय पित्यों के परों का बना होता है। स्त्रियाँ भी ऐसे ही परों या जटा आरों के रेशों का एक घाँघरानुमा लबादा पहनती हैं, जिससे ऐसा मालूम देता है मानों वे एक घास की पूली को अपने बदन के आसपास लपेटे हों! समय के प्रवाह में पड़कर मावरी लोग अपनी जातीय पोशाक छोड़कर अब कोट, पतलून, हैट और बूट भी पहनने लगे हैं, फिर भी उनमें बहुतेरे ऐसे लोग हैं जो प्राचीनता

के पद्मपाती हैं। शताब्दियों पहले से ये लोग कपड़े बुनने श्रीर लकड़ी पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध रहे हैं, जिसके उदाहरण श्राज भी उनमें पाए जाते हैं। उनकी ये कलाएँ पीढ़ियों से चली श्राती हैं। उनके प्राचीन मंदिरों श्रीर मकानों के खम्भों पर बड़े सुन्दर चित्र बने हुए पाये जाते हैं, परन्तु नये ज़माने में माबरी जाति श्रपनी उस पैतृक सम्पत्ति को धीरे-धीरे खोती जा रही है। श्रथक परिश्रम

द्वारा श्रिजित की हुई उनके पूर्वजों की वह कलाकी चिं नए युग की स-भ्यता के पैरों तले रौंदी जाकर लुस-प्राय हो रही है। मावरी लोगों

मावरी लोगों का घर 'हारे 'कह-लाता है श्रौर वह लकड़ी के लट्टों का बना होता है। पुराने ज़माने में इनकीप्रत्येक जाति के कई घर होते थे। एक घर केवल सोने केलिए काम में श्राता था। उसमें पतावर की बनी हुई चटाइयाँ श्रौर घास की छोटी-छोटी पी-

सन के रेशों से बना अपना विचित्र लबादा पहने दो मावरी स्त्रियाँ

दियाँ रहती थीं। उनके गाँवों के बाहर लट्टों की बनी हुई
सहद चहारदीवारी होती थी, जिसे वे 'पाह' कहते थे।
पहाड़ी बस्तियोंवाले ऊँचे-ऊँचे मचान बाँधकर उन पर
पहरेदार रखते थे, जो सदा सतर्क रहकर दूर से आते हुए
शत्रु को देखते ही गाँववालों को आत्मरज्ञा के लिए तैयार
होने का संकेत दिया करते थे। किन्तु अब ऐसी 'पाह' बहुत
कम देखने में आती हैं।

ं मावरी जाति का गौरव उनकी प्राचीनता का गौरव

है। किसी ज़माने में वह एक महान् शिक्तशाली, युद्धप्रिय, श्रौर पराक्रमी जाति मानी जाती थी श्रौर उसकी संख्या लाखों की थी। परन्तु श्राज उनकी संख्या केवल पचास हज़ार के लगभग है। च्यी श्रादि संकामक रोगों के फैलने से उनकी तादाद बहुत घट गई है। वे श्रपने पड़ोस की श्रम्य जातियों की श्रपेचा श्रधिक सम्य हैं तथा नए युग की प्रगति में शीवता से भाग ले रहे हैं। बहुत-से मावरी

युवक शिद्धा प्राप्त करके अपने देश के शासन-प्रवंध में ऊँचे-ऊँचे त्रोहटों पर भी काम कर रहे हैं श्रौर बड़े कुशल कार्यकर्त्ता माने जाते हैं। सन् १८६६ की मनुष्य-गणना के बाद से मावरी लोगों जन-संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है और लोगों का विश्वास है कि इस जाति का हास श्रव न होगा, वरन् वह उत्तरोतर बढ़ती ही जायगी। मावरी जन्म से ही युद्धिय श्रीर शूर होता

है। उन्नीसवीं शताब्दी में जब विदेशियों ने उसकी भूमि पर अधिकार जमाकर उस पर अत्याचार शुरू किया तो समस्त मावरी जाति उस अत्याचार के विरोध में उठ खड़ी हुई और दो बार ऐसा भयंकर संग्राम हुआ कि विदेशियों के छुक्के छूट गए। युद्ध ही उनका मनोविनोद और रण-भूमि ही उनका अखाड़ा है। अपनी जातीय स्वतंत्रता के लिए प्राण देने में वे कभी पीछे नहीं हटते। पुराने ज़माने में भी मावरी लोगों की युद्ध की नौकाएँ शतु के लिए बड़े भय

की वस्तु मानी जाती थीं। वे नौकाएँ सरों के पेड़ों को काटकर बनाई जाती थीं, जो उस भूमि पर बहुतायत से पाए जाते हैं श्रौर उन पर बड़ी सुन्दर चित्रकारी की जाती थी। नावों को लाल रँगकर पिचयों के परों तथा घोंचे, सीप ब्रादि के छिलकों से सजाया जाता था। सामने की स्रोर नाव की लकड़ी में मनुष्य की स्राकृति खोदकर बनाई जाती थी ग्रौर उसे एक छोर से दूसरे छोर तक भाँति-भाँति के चित्रों की नक्काशी से अलंकत किया जाता था। नाव के दोनों किनारों पर ऊपर की स्रोर परों के गुच्छे बँधे हुए लटकते रहते थे, जो हवा चलने पर इधर-उधर उड़ते हुए बड़े सुन्दर जान पड़ते थे। इन लोगों में पित्वयों के पर शृंगार की विशेष सामग्री माने जाते रहे हैं।

उनके मनो-विनोद का ऋौर साधन नवयुवकों को युद्ध प्रिय बनाने तथा उनमें वीरता के भावों का संचार करने का उपादान मात्र न होकर उनकी धार्मिक प्रथा-त्रों का भी एक त्र्यावश्यक ऋंग माना जाता है। इसके ऋति-उनके रिक नाच की विशे-षता यह है कि प्रत्येक नाच किसी-न-किसी कथाको प्रद-

त्रौर वह कथा मावरी जाति के इतिहास से संबंध रखने-वाली होती है। इस प्रकार उनके प्राचीन गौरव और वीरगाथात्रों का सजीव रूप उनके नृत्य में पर्याप्त रूप से देखने को मिलता है। उनका सबसे प्रिय नृत्य 'नावों का नृत्य' कहलाता है। इसमें बीस या चालीस लड़िकयाँ

मिलकर ना-

चती हैं, जिनमें

से कुछ लड़-

कियाँ तो बैठी

रहती हैं, जिन-

को मल्लाह या

नाविक समफ

लिया जाता

है, श्रौर दूसरी

कुञ्ज उनके पीछे

खड़ी होकर

श्रपने शरीर

को इधर-उधर बड़े कलापूर्ण

ढंग से हिलाती

डुलाती हैं,

जिनसे लहरों

के आरोइ-

श्रवरोह का प्रदर्शन होता

है। इस नाच में सम्मिलित

हो ने वा लों

द्वारा नियमित

श्रंग-संचालन

के श्रातिरिक्त

नाव से टकरा-

नेवाली लहरों

के शब्द का

भी श्रनुकरण

किया जाता

है। लड़िकयों



एक मावरी सरदार श्रौर उसके मकान का सामने का भाग । मावरियों के मकानों पर न इकाशी द्वारा विचित्र श्राकृतियाँ खुदी रहती हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है।

शित करता है

की नाचने की पोशाक में पेड़ों की जटा और सन का एक-एक घाँघरा रहता है, जिसको पहनकर नाचने से अपने आप लहरों के टकराने-जैसा शब्द होता है। घूम-घूमकर नाचने से उस घाँघरे की लटकती हुई लम्बी फालर की हरएक लड़ी से बहते हुए जल का आमास होता है। लड़कियाँ अपने हाथों में वैसी ही जटाओं के बने हुए छोटे-छोटे गेंद, जिन पर पितयाँ लिपटी होती हैं, लेकर नाचती हैं और बीच-बीच में उन गेंदों को एक-दूसरे से टकराती जाती हैं। उनके टकराने से ऐसा जान पड़ता है मानों नाव के डाँड़ों का शब्द हो रहा है।!

मायरी जाति के लड़के-लड़िक्याँ धागों से 'बिल्ली के भूले' का खेल खेलते, पतंगें उड़ाते, रिस्सियों पर उछुलते, लडू नचाते और फंदे फेंकते हैं। ये खेल उनमें पुराने ज़माने

से ही प्रचलित हैं। उनका एक खेल ऐसा है, जिसमें सब लड़ के-लड़ कियाँ इकट्टा हो कर ज़मीन पर बैठ जाते हैं श्रीर श्रपनी श्राँखें, नाक, भौं, मुँह चढ़ा कर बड़ी भयं कर श्राकृतियाँ बनाते हैं। साथ-ही-साथ वे चीख़ते, दहाड़ ते श्रीर श्रपने बदन को ऐंठते-मरोड़ ते रहते हैं। जो सबसे भयानक श्रा-कृति बनाकर दिखाता है वही विजयी समक्षा जाता है।

त्राज दिन त्राधिकांश मावरी ईसाई धर्म को मानने लगे हैं, किन्तु अभी भी उनमें से कुछ अपने प्राचीन भूत-प्रेत, जादू-टोने त्रादि में विश्वास रखते हैं। जिस प्रकार वे अपने पूर्वज 'मावी' की वीरता का उल्लेख करते हैं उसी प्रकार पृथ्वी, सूर्य, आकाश, चन्द्रमा तथा अन्य प्राकृतिक चमत्कारों को किसी-न-किसी देवात्मा की कृपा का फल बतलाते हैं।



### द्यॉक

### बोर्नियो के मनोरंजक आदिम निवासी

वोिर्नियो द्वीप के त्र्यादिम निवासियों को, जो चॉक के नाम से मशहूर हैं, दो भागों में विभाजित किया जा सकता है-एक तो स्थलीय चॉक, दूसरे समुद्री चाॅक । स्थलीय चाॅक बहुत कम समुद्री यात्रा करते हैं। यदि वे समुद्र पर जाते हैं तो व्यापार श्रौर लूटमार के प्रयोजन से ही श्रीर इस विषय में वे समुद्री द्यॉकों से सर्वथा भिन्न हैं, जिनका ऋहितत्व ही समुद्र पर निर्भर है। विद्वानों का अनुमान है कि स्थलीय चॉक किसी ऐसे भूभाग से आए हुए प्रवासी हैं जहाँ हिन्दू-धर्म का ज़ोर था, क्योंकि उनमें श्रभी तक हिन्द रीति-व्यवहार श्रीर संस्कारों की कुछ-कुछ छाया पाई जाती है। पत्थर के बने हुए बैलों की मूर्तियाँ, जो हिन्दु ऋों के देवता भगवान् शिव के वाहन नन्दी की प्रतिमा मानी जाती हैं, तथा पत्थर के बर्त्तन श्रौर घरटे श्रादि भी द्याँक लोगों में पाये जाते हैं। इसके श्रतिरिक्त वे हिरन तथा अन्य पशुत्रों का मांस छूते तक नहीं। बल्कि पशुहिंसा के वे इतने कट्टर विरोधी हैं कि यदि उनकी जाति का कोई भी व्यक्ति पशुत्रों को मार डाले तो उससे भारी दएड लिया जाता है ! वे अपने इष्टदेव को "जुवता" कहते हैं जो संस्कृत के "देवता" शब्द का ही विकृत रूप प्रतीत होता है। इन्हीं सब कारणों से ज्ञात होता है कि द्यॉक लोग हिन्दु ऋों की पूजा-पद्धति से अवश्य परिचित रहे हैं जो उन्हें संभवतः कॉपुत्रा नदी के मार्ग द्वारा जावा द्वीप से त्रानेवाले लोगों से मिली होगी। बोर्नियो की सुद्र सीमा और जावा द्वीप में लगभग दो सौ मील का अन्तर है, किन्तु अधिकतर अनुकूल वायु चलने के कारण नावों द्वारा इतनी यात्रा करना सुगम रहा होगा।

स्थलीय द्यांकों की नौ या दस शाखाएँ हैं और प्रत्येक शांखा बहुत-सी छोटी-छोटी उपजातियों में बँटी हुई है। प्रत्येक उपजाति का नाम तथा उसकी विशेषताओं के बारे में सभी बातें लिखना असम्भव है, क्योंकि उनमें समयानुक्ल परिवर्त्तन होते रहते हैं। ये लोग प्रायः अपने रहने का स्थान बदलते रहते हैं और खेती के लिए नित नई भूमि खोजा करते हैं। परिणाम यह होता है कि उनमें श्रापस में लड़ाइयाँ भी होती रहती हैं। लड़ाइयों के बाद वे फिर विखर जाते हैं श्रोर नई उपजातियाँ बनाकर श्रन्यत्र जा बसते हैं। श्रनुमानतः उन छोटी-छोटी जातियों की संख्या चालीस हज़ार से कम नहीं होगी श्रोर उनमें बहुत-सी ऐसी भी जातियाँ हैं जिनका कोई भी व्यक्ति कभी समुद्री यात्रा करने गया ही नहीं!

समुद्री द्याॅक त्र्याधिक गोरे त्र्यौर सुन्दर होते हैं। स्थलीय चॉकों की अपेचा उनकी आबादी भी तिप्रनी है। वे अभी तक पुराने ज़माने के समुद्री ज़ुटेरों की भाँति ही रहते हैं। वे एक भ्रमणशील लोग हैं, लूटमार ही उनका पेशा है ऋौर नर मुराडों का शिकार करने की जघन्य प्रथा भयंकर रूप से उनमें प्रचलित रही है। स्थलीय बॉकों के शरीर का रंग साँवला होता है, ऋौर समुद्री चाँकों का गेहुँ ऋ। वे अपने गौर वर्ण पर अभिमान करते हैं और उनकी स्त्रियाँ अपने ऊपर के वस्त्र केवल इसीलिए उतार फेंकती हैं जिसमें उनकी चिकनी चमकती हुई त्वचा दीखती रहे। चाँकों के दादी-मुँख नहीं होती और उनकी आकृति कुछ श्रंशों तक स्त्रियों-जैसी कही जा सकती है। किसी-किसी के होठों पर कोमल रोमों की रेखा-सी दिखाई दे जाती है श्रौर ऐसा व्यक्ति श्रपने को बड़ा भाग्यवान समभता है। दो-चार व्यक्ति घनी दाढीवाले भी देखे गए हैं। स्थलीय द्याँकों में गोदना गोदाने का बड़ा चलन है।

स्थलीय द्यांकों में गोदना गोदाने का बड़ा चलन है। जो लोग कुछ सम्य हो गए हैं, उनमें गोदने का रिवाज कम है, परन्तु श्रिधकांश में ये लोग गोदना गोदाना शारीरिक श्रङ्कार का एक विशेष साधन मानते हैं। कुछ जातियों के मनुष्य सिर से पैर तक गोदने के निशानों से श्रलंकृत रहते हैं—किसो की छाती पर सितारा बना रहता है, तो किसी के हाथ-पैरों में गोदने के ही श्राभूषण दिखाई देते हैं। "कनोवित द्यांक", जो "मलानऊ" जाति के हैं, छाती से घुटनों तक के हिस्से में गोदना गोदाते हैं, जिसके चिद्ध दूर से मछलियों के छिल्कों की भाँति जान पड़ते हैं।

इनमें कोई-कोई होठों और ठुड्ढी पर गोदने द्वारा ही मूँ छों ग्रौर दादियों का श्रभाव दूर करते हैं। पुरुषों की श्रपेचा स्त्रियों के शरीर पर गोदने के चिह्नों की प्रचुरता रहती है।

यह विशेष रूप से ध्यान रखने की बात है कि समुद्री द्यों को में गोदना गोदाने का रिवाज बिल्कुल नहीं पाया जाता । उनकी धारणानुसार गोदना एक प्रकार से काय-रता का चिह्न है ग्रौर उन्हें ग्राश्चर्य होता है जब वे ग्रंग्रेज़ नाविकों के शरीर पर लंगर, प्रेम-बन्धन, पालदार जहाज़, वेलबूटेदार नाम के ग्रज्ञर, तथा भाँति-भाँति के दूसरे चित्र गोदने द्वारा ग्रंकित देखते हैं !

कान के श्राभ्षणों का **अ**ाविष्कार करने में द्याँक लोग ख़ूब बढ़े-चढ़े हैं। अनेक जंगली लोग अपने कानों को छेदकर कतिपय उपायों से उन छेदों को इतना बढ़ा लेते हैं कि उनमें मनुष्य का पूरा हाथ प्रवेश कर जाय ! किन्तु द्याँक शृङ्गार केमामले में उनसे भी मानो बाज़ी मार ले गए हैं। कुछ जाति के द्याक कानों में छेद करके उन-में मोटी-मोटी डालियों के दुकड़े डाल लेते हैं श्रीर उनमें शीशे के वज़नदार दुकड़े बाँधकर लटका देते हैं, जिसके फलस्वरूप उनकी लौर बढ़कर कंधे तक आ जाती है! इतना ही नहीं, वे कानों के किनारे-किनारे बहुत-से छेद करके उनमें अनेक प्रकार के श्राभूषण पहनते हैं। अधिक-तर इन ऋाभूषणों में पीतल की बालियाँ प्रमुख होती हैं। सबसे बड़ी बाली ऊपर, फिर उससे छोटी कुछ नीचे श्रौर इसी प्रकार सबसे छोटी भ विल्कुल निचले सिरे पर धारण की जाती है। किन्तु उनकी वह सबसे छोटी बाली भी तो कम से कम हाथ में पहनने के कहे के बराबर मोटी और वज़नदार होती है। शृङ्कार का यह ढंग समुद्री चाँकों में विशेष रूप से प्रचलित है। प्रायः वे पतली जंज़ीरों में बंधे हुए सुअर के दाँत, घड़ियाल के जबड़े, सारस की चोंच, घंटियाँ आदि वस्तुओं को अपनी बालियों में लटका लेते हैं। ये आभूषण उसी समय पहने जाते हैं जब किसी धार्मिक कृत्य या उत्सव के लिए विशेष पोशाक धारण की जाती है, अन्यथा कान के छेरों में लकड़ी के मोटे दुकड़े ही पड़े रहते हैं। पीतल पहनने से प्रायः उनके

कानों में घाव भी हो जाते हैं, इसीलिए दांक लोगों के कानों की बनावट बिगइ जाती है। वे श्रपने दाँतों को भी असली रूप और रंग में रखना पसंद नहीं करते। साधारणतया पुरुष अपने सामने के दाँतों को रेतकर मुई-जैसा नुकीला कर लेते हैं। कुछ लोग सामने के दाँतों का ऊपरी भाग छील-कर उनमें गड़ हे कर लेते हैं। इस प्रकार दाँतों की बनावट को बलात् परिवर्तित करने के बाद उनका रंग बदलने की बारी आती है और वे सक़ेद के बजाय काले रँग दिये जाते हैं। इन लोगों में पान खाने की त्रादत होने के कारण एक तो दाँत यों ही काले पड़ जाते हैं, फिर वे "सिनका" नामक एक पेड़ की लकड़ी को ग्राग पर गरम करते हैं, जिसमें से निकला हुआ रस लोहे के स्पर्श से काला हो जाता है श्रौर उसी को दाँतों में लगाकर ये उन्हें सदा के



लिए काले कर लेते हैं। इस प्रकार बचपन में ही दाँत काले कर देने का इनमें नियम है श्रोर वह कालापन फिर किसी भी उपाय से दूर नहीं किया जा सकता। श्राश्चर्य तो यह है कि जिस लकड़ी के रस से यह काला रंग बनता है, वह बिल्कुल सूखी होती है श्रोर यह रंग केवल दाँतों पर ही चढ़ सकता है, हड्डी या सींगपर बिल्कुल श्रसर नहीं करता!

द्यांकों में सैनिक या लड़ाकू लोग "सम्पीतन" या बाँस का एक खोखला चोंगा, जिसके सिरे पर बरछे का-सा नुकीला फल लगा रहता है, श्रौर मनुष्य के बालों से श्रलंकत एक बड़ी-सी ढाल को मुख्य हथियार के रूप में साथ रखते हैं। साथ ही वे ''परॉंग-इहलॉंग'' नाम की एक तलवार का भी युद्ध में व्यवहार करते हैं, जिसके दस्ते में नर-केशों के गुच्छे भालर की तरह वँधे रहते हैं। इनके पैरों, टख़नों ऋौर भुजा श्रों पर पीतल के मोटे कड़े दिखाई देते हैं श्रीर श्रारेंग उटाँग नामक वनमानुसों की खाल की एक बिना बाँह की चुस्त फतुही वे पहने रहते हैं। सिर पर वे ऋार्गस नामक पत्ती विशेष के परों की बनी एक मुकट-नुमा टोपी या शिरस्त्राण धारण करते हैं। बोर्नियो के उत्तरी समुद्री किनारे पर रहनेवाले "दुसुम" नामक उपजाति के द्यॉक द्वीप की अन्य जातियों की अपेक्ता कम कपड़े पहनते हैं। वे ऋपनी गर्दन, कमर ऋौर नितंबों पर पीतल के कड़े श्रीर "चावत" नाम का एक ऊँचा घाँघरा मात्र धारण करते हैं। उनके केश बड़े होते हैं श्रौर सूत की डोरी सं बँधे रहते हैं। बाँस के सिरे पर किसी धातु का बना हुआ पैना फल लगाकर वे बरछे बना लेते हैं। "इलिनोत्र्यॉन" जाति के चाॅक बहुत बड़ी-बड़ी युद्ध-नौकाएँ बनाते हैं, जिन पर दीर्घाकार धनुष-बाण चढे रहते हैं। इन नौका आरो के ऊपर चबुतरे की तरह ऊँची जगह बनी होती है, जिस पर खड़े होकर वे युद्ध करते हैं। उसी चबूतरे के नीचे नाविक लोग सुरचित बैठते श्रौर नौकाश्रों को खेते हैं। नौका के एक कोने में मुखिया या कप्तान के लिए अलग कोठरी बनाई जाती है, जो बहुत छोटी होती है। इसके अप्रतिरिक्त इन नौकाओं पर विश्राम करने या सोने का कोई स्थान नहीं होता । उनके डाँड बड़ी विचित्र बनावट के होते हैं स्त्रीर दूर से डंडों पर लगी हुई चपटी लकडी की गोल चकतियों-जैसे दिखाई देते हैं। प्रत्येक नाव में एक मस्तल श्रीर बड़ा भारी पाल लगा रहता है जो

बात-की-वात में ऊपर चढ़ाया जा सकता है। साधारण-तया इलिनोन्नॉन लोग धनादच होते हैं और उनके पास बन्दूकें ख्रादि भी होती हैं, किन्तु वे उनका प्रयोग करने से डरते हैं। अधिकतर लड़ाई में वे अपने बरछे और पराँग नामक तलवार से ही लड़ते हैं।

एक अन्य जाति "सघाई" दाँकों की है, जो दक्षिणी-पूर्वी समद्र-तट पर निवास करती है। सघाई पुरुष बढ़े भड़कीले वस्त्र पहनते हैं। प्रायः सभी द्याँकों में चावत या ऊँचा घाँघरा पहनने का चलन है। सघाई लोग चीते या तेंद्र की खाल की फतुही या ज़री के काम के सूती वस्त्र पहनते हैं। बंदरों की खाल की भड़कीली टोपियाँ, जिनमें पिचयों के लम्बे-लम्बे पर चोटी की जगह खोंसे रहते हैं, सिर पर धारण की जाती हैं । उनकी आकृति रेते हए नुकीले श्रीर छिले हए दाँतों के कारण बड़ी विचित्र होती है। यद्यपि श्वेत जातियों के सामने द्याँक लोग दुबले-पतले श्रौर शरीर से छोटे दिखाई देते हैं, परन्तु उनमें बडा बल होता है। वे शारीरिक परिश्रम के ऐसे कठिन कार्य, जिनको स्वेत जाति के मनुष्य कर ही नहीं सकते, बड़ी सरलता से सम्पन्न कर लेते हैं। बोक्ता ढोने में प्रायः ऐसा भी हुआ है कि श्वेत जाति के मनुष्य चलते-चलते थक जाने के कारण गिर गए हैं, परन्त उनके साथी द्याँकों ने उनका बोक्ता भी उठाकर अपने बोक्ते पर लाद लिया है त्रौर यात्रा पूरी की है। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रायः श्रशक श्वेतांगों को भी पीठ पर लादकर निर्दिष्ट स्थान तक पहुँचा दिया है !

बोर्नियो द्वीप के जंगलों में बहुतायत से बड़े-बड़े दलदल पाये जाते हैं। द्वॉक लोग उनके ऊपर अजीब तरह के पुल बनाते हैं, जिनसे वे इन दलदलों को पार करते हैं। उन पुलों को "बातंग" कहा जाता है। इन दलदलों के किनारे पर दो मोटे और लम्बे बाँस गाड़े जाते हैं, जिनके ऊपर के सिरे कैंची की तरह एक दूसरे को छूते रहते हैं। जहाँ पर यह कैंची बनती है, उसी जगह वे बाँस ख़ूब मज़बूती से कसकर बाँध दिये जाते हैं। तीस फ़ीट के फ़ासले पर वैसे ही दो बाँस और गाड़कर बाँध दिये जाते हैं। किर एक लम्बा बाँस उनके ऊपर बीच में रखकर रिसयों से कस दिया जाता है। बस उनका पुल तैयार हो जाता है। प्राय: ये पुल मील-दो मील तक लम्बे भी पाये जाते हैं,

जिनके बनाने में चॉक लोग काफ़ी कारीगरी से काम लेते हैं। गहरे श्रौर दुर्गम दलदलों के ऊपर तो इस प्रकार के पुल श्रवश्य ही बनाये जाते हैं। इन पुलों पर चलना इतना कठिन होता है कि पेशेवर नट भी घबरा जाएँ, किन्तु द्याँक लोगों के लिए वह एक खिलवाड़-सा होता है। इतना ही नहीं, चॉक अपनी पीठ पर एक आदमी को भी लाद-कर इन पुलों को पार कर लेते हैं। ग्रगर वहाँ जरा भी पैर फिसल जाय तो द्यांक स्त्रौर उसका साथी सीचे दल-दल में जा गिरें त्रौरं उनका पता भी न चले। परन्तु वे इतने सधे हुए पैर रखते हैं कि आज तक ऐसी दुर्घटना वहाँ सुनी ही नहीं गई। द्याँक लोग बड़े श्रिभमान से श्रपनो शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, श्रौर थकावट का किंचित् मात्र श्रनुभव न करते हुए खेल ही खेल में श्रसा-धारण कौशल के करतब वे दिखा जाते हैं। दुर्गम जंगलों श्रीर भाड़ियों के भीतर घुसकर वे रास्ता निकाल लेते हैं ऋौर विषेले कीड़ों तथा जानवरों का उन्हें ज़रा भी भय नहीं होता । उनके देश में मच्छर, पिस्सू, ज़हरीली मिक्खयाँ श्रौर भाँति-भाँति के कीड़े होते हैं। दिन के

समय भयंकर गर्मी श्रौर रात में वेहद ठंड तथा हवा में नमी का होना तो वहाँ की जल-वायु की मुख्य विशेषताएँ हैं।

जैसा हम पहले लिख चुके
हैं, चॉक लोगों में पुरुषों की
पोशाक चावत नामक एक
ऊँचा घाँघरा श्रीर विना बाँहों
की एक चुस्त फतुही है। कुछ
लोगहमारे देश के मुसलमानों
की भाँति तहमत या लुंगी भी
बाँधते हैं, जिसके दोनों छोर
सिले रहते हैं। इस तहमत या
लुंगी के पहनने का ढंग भी यहाँ
के मुसलमानों जैसा ही होता
है। चावत बड़ा रंगिवरंगा
श्रीर भड़कीला वस्त्र होता है।
बाँहों में कलाई से कंधे तक लोग
बहुत-से पीतल के कड़े पहने

रहते हैं। कोहनी के ऊपर सक़ेद शंख के बने हुए दो मोटे बाज्यन्द धारण किये जाते हैं, जो इनके पीले-भरे शरीर पर बड़े मुन्दर मालूम होते हैं। चावत के छोर पर पोत श्रीर कौड़ियों की बनी भालर भी लगी रहती हैं, जो चलने में धीमी-धीमी आवाज़ करती है। गर्दन में बड़े-बड़े दानों की कंठियाँ पहनी जाती हैं। घुटनों के चारों स्रोर काँसे के तार को कई फेर देकर लपेट लिया जाता है। इनकी परांग या तलवार के दस्ते पर सूखी हुई खोपड़ियों के बालदार दकड़े प्रायः वँधे रहते हैं। स्त्रियों त्रीर पुरुषों की पोशाक में विशेष अन्तर नहीं होता, किन्तु वे लुंगी के बजाय लम्बा घाँघरा पहनती हैं, जिसे "वेदाँग" कहा जाता है। धूप में निकलते समय वे विना बाँहों की एक छोटी कुर्ती पहन लेती हैं, जो सामने खुली रहती है। कुर्ती पहनने से उनके शरीर की कोमल चिकनी त्वचा छिप जाती है, अतएव वे घर के ग्रान्दर उसको उतारकर रख देती हैं स्रौर फलतः वहाँ उनके शरीर का ऊपरी भाग विल्कुल खुला रहता है। युवावस्था में स्त्रियों के शरीर लोचदार, दुबले और आकर्षक होते हैं, किन्तु बीस वर्ष की अवस्था होते न होते वे ढलने

हात ह, किन्तु बास वल का व बोर्नियो द्वीप की सबसे प्राचीन आदिम जाति के लोग, जो 'पुनाम' कहलाते हैं। ये ख़ानाबदोश होते हैं और खेती करना नहीं जानते।

लगती हैं ऋौर तीस वर्ष में तो वृद्धा-जैसी दिखाई देने लगती हैं। उनकी आकृति लावएय-मयी, कोमल श्रौर सुन्दर होती है, यद्यपि वे सौन्दर्य के ऋपने निराले ऋादर्श विशेष को सरितत रखने की चेष्टा में उसे विगाड़ लेती हैं। उनकी श्राँखें काली, बड़ी श्रौर चमकीली तथा विरौनियाँ लम्बी होती हैं। नाक कुछ जपर उठी होती है श्रौर मुँह दाँतों के रेतने, पान खाने और काला रंगने के कारण विकृत दिखाई देता है। चाँकस्त्रियों के केश बहुत. लम्बे, धने, काले श्रौर चमक-दार होते हैं, ग्रौर प्रायः एड़ियों तक पहुँचते हैं। वे अपने केशों पर अभिमान करती हैं।



बातचीत करते समय वे ऋपने केशों को बार-बार इधर-उधर समेटती हैं ऋौर सिर हिलाती हैं। उस समय वे बड़े भले मालूम होते हैं । दुर्भाग्यवश बोर्नियो द्वीप में ज्वर का बरा-बर भयंकर प्रकोप बना रहता है, जिसके कारण द्याँक युव-तियों के बाल असमय ही गिर जाते हैं। कुछ जातियों में स्त्रियाँ छाल और बाँस के दुकड़ों की बनी पीतल के तार के छल्लों से सिली हुई चुस्त कुर्ती पहनती हैं, जो बड़ी वज़न-दार श्रीर भारी होती है। उस कुर्ती का छोर चारों श्रोर से उनके "वेदाँग" नामक घाँघरे से मिलाकर सिला रहता है। कुछ चॉक स्त्रियों में पीतल की बनी हुई ठोस करधनी पहनने का भी चलन है। कड़े श्रौर बालियाँ इनमें बहतायत से पहनी जाती हैं, जो आमतौर से भारी होती हैं। कई बार ऐसा हुन्ना है कि चॉक स्त्रियाँ नदियों या समुद्र में गिरने पर अपने भारी आभूषणों के कारण ही तत्काल हुव गई, किन्तु फिर भी इन श्राभूषणों का मोह त्यागना उनके लिए त्र्यसंभव होता है। किसी-किसी जाति में इन त्राभुषणों के अतिरिक्त गले के चारों ओर ठुड्ढी तक एक मोटा तार लपेटने का भी रिनाज है, जिससे स्त्रियों की गर्दन बिल्कुल सीधी रहती है श्रीर वे उसे घुमा-फिरा नहीं सकतीं। "कायान" जाति की स्त्रियाँ हरे, पीले, काले, नीले श्रीर भूरे रंग के पोत की बहुत-सी मालात्रों को मिलाकर एक प्रकार की करधनी बनाती हैं जो वे कमर में पहने रहती हैं। उन माला ऋों की विभिन्न लिइयाँ एक दूसरे से मिलाकर गुँथी जाती हैं, जिससे वे पृथक् न जान पड़ें। इस जाति की स्त्रियाँ कमर से घुटनों तक शरीर का भाग गोदने के चिह्नों से अलं-कृत रखती हैं और उसे दिखाने के लिए अपने घाँघरे को दाहिने-बाएँ खुला रखती हैं। स्नान करते समय वे अपने गोदने के चिह्नों को ही वस्त्र सममकर सारे कपड़े उतार डालती हैं अगर दूर से देखनेवाले को यही जान पड़ता है कि वे मानों वस्त्र पहने हुए हों। समुद्री द्याँकों की स्त्रियाँ गोदने नहीं गोदातीं, किन्तु त्राभ्षणों का शौक उनमें भी पाया जाता है। "सैवास" जाति की स्त्रियाँ सिर पर पोत की एक कामदार पट्टी-जैसी बाँधती हैं, जिसमें रंगीन लकड़ी के दुकड़ों की भालर लगी रहती है। रंग-बिरंगे काँच श्रौर पत्थरों की मालाएँ भी प्रचुरता से उनके शरीर पर दिखाई देती हैं, जिनको गूँथकर जाली का रूप दे दिया जाता है। नारियल की जटा श्रों की बनी हुई

को णाकार टोपियाँ भी स्त्रियों में पहनी जाती हैं। वे बहुत मज़बूत बनती हैं श्रौर वधों तक लगातार पहने जाने पर भी ख़राब नहीं होतीं, श्रौर न उनका रंग ही कभी फीका पड़ता है। जटात्रों के पतले-पतले दकड़े लाल, पीले स्रौर काले रँगे जाते हैं स्रौर उनको गूँथकर टोपियाँ बुनी जाती हैं। खजूर की बटी हुई पत्तियों की डोर से उन टोपियों को सिर पर स्थिर रखा जाता है, जो बगुल में बाँध दी जाती हैं। एक प्रकार की घरिटयाँ भी उनकी पोशाक पर िली रहती हैं, जिनको 'परूनाँग' कहते हैं। उन घएटयों की बनावट कुछ-कुछ हमारे देश में बोभा ढोनेवाले बैल, भैंसे श्रीर गाय श्रादि जानवरों के गले में लटकनेवाली घरिटयों की तरह होती है! द्याँक लोग श्रपनी स्त्रियों के साथ श्रन्छा व्यवहार करते हैं। यदापि उनको उसी प्रकार परिश्रम करना पड़ता है जैसा कि पुरुषों को, किन्तु वे दासियाँ नहीं समभी जातीं। गृहस्थी के प्रबन्ध में उनका पूरा हाथ रहता है ख्रीर वे खेतों में भी काम करती हैं।

चॉक लोग युद्धप्रिय श्रौर लड़ाके होते हैं। उनका मुख्य शस्त्र बाँस का एक खोखला लम्बा चोंगा होता है, जिसमें छोटे-छोटे तीर रखकर वे मुँह से फूँकते स्रौर शिकार पर चलाते हैं। उसे "सम्पीतन" के नाम से पुकारते हैं। सम्पीतन के सिरे पर बरछे का लम्बा फल भी लगा रहता है और मौक्नेपर उससे काम लिया जाता है। जिस बाँस से यह शस्त्र बनता है, वह बड़ा मज़बूत, लचीला ग्रौर हल्का होता है। बरछे के फल पर बड़ी सुन्दर नक्काशी बनी रहती है और वह संगीन की भाँति नुकीला ऋौर तेज़ धारदार होता है। सम्पीतन में रखकर चलाए जानेवाले तीर सागो नामक खजूर के काँटों से बनाए जाते हैं श्रौर वे ज़हर से बुक्ते रहते हैं। इन तीरों के लिए एक प्रकार के पौधे से ज़हर निकाला जाता है। इन ज़हरीले तीरों का हल्कां-सा घाव भी प्राण्घातक होता है। सम्पीतन के तीरों से भयानक कोई दूसरी वस्तु नहीं होती ऋौर युद्ध में उनका प्रयोग बड़े भयंकर रूप से होता है। उनके चलने में न तो शब्द होता है, न धुत्राँ निकलता है। ऐसे एक ही तीर की चोट खाकर दूर पर जाता हुन्ना जानवर या मनुष्य सीधा यमपुर सिधार जाता है। चौबीस गज़ तक सम्पीतन का तीर जा सकता है, परन्तु इसके आगे उसका प्रभाव

बोर्नियो की कायान जाति का एक शिकारी।

नष्ट हो जाता है। कोई-कोई चॉक, जो इसके प्रयोग में अभ्यस्त हो जाते हैं, साठ-सत्तर गज़ तक भी अपने तीर फेंक लेते हैं। कुछ तीरों में फल की जगह एक प्रकार की मछली के कॉट लगाए जाते हैं। आहत ब्यिक यदि ऐसे तीर को घाव से निकालता है तो उसके फल में लगा हुआ। वह कॉंटा टूटकर घाव में रह जाता है। कभी-कभी तीरों में लकड़ी के फल भी लगे रहते हैं। प्रत्येक चॉक मोटे बॉस के बने एक तरकस में सदैव इस प्रकार के तीस-चालीस तीर अपने साथ रखता है। उस तरकस को वह कमर की पेटी में बॉध लेता

है या कथे पर लटकाये रहता है।

चॉकोंका दूसरा शस्त्र 'पारँग' नामी तलवार है, जो कुल्हाड़ी की भाँति काम में लाई जाती है और युद्ध या शिकार के अतिरिक्त जंगल और काड़ियाँ साफ करने में भी जिसकाव्यवहार किया जाती है। पारँग का फल बड़ा विचित्र होता है, जो आगे से चौड़ा और दस्ते के पास चौकोर बना होता है। पौन इंच चौड़े श्रौर श्राधे इंच मोटे पक लोहे से यह तल-वार तैयार की जाती है। यह तलवार दस्ते के पास ऊपर को भुकी रहती है और इसका वज़न सेर भर से कम नहीं होता। इसकी धार बड़ी तेज़ होती है और एक हल्के से वार में ही हड़ी तक काटती हुई यह पार निकल जाती है। चाँक लोग इस तलवार के एक ही

वार में एक भारी सुत्रर के दो डकड़े कर देते हैं। इस तलवार का भारीपन ही उसे ऋषिक भयंकर बना देता है। युद्ध में शत्रु के सिर पर इस तलवार का ऋगर एक हाथ पड़ जाता है तो खोपड़ी चूर-चूर हो जाती है। इसका म्यान लकड़ी का बनता है, जिसे ख़ूब मज़बूती से ऊपर बाँधा जाता है। याँक लोग पराँग इहलाँग नाम की एक छोटी तलवार भी लड़ाई में काम में लाते हैं, जो छोटी श्रौर हल्की होने पर भी बड़ी तेज़ होती है। इनकी तलवारों के दस्तों में बहुत-से तावीज़ लटकाये जाते हैं जो प्रायः पशुश्रों के दाँत, हड्डी, रेशम के कीड़े श्रौर परों के बनते हैं। मलय जातिवालों की भाँति कहीं-कहीं दाँकों में भी सीधी तलवार का चलन है, जिसे 'क्रिस' कहते हैं।

श्रादिकाल से ही चॉक लोग इन अस्त्र-शस्त्रों का व्यवहार करते त्राए हैं त्रौर त्रपने पूर्वजों के शस्त्रों को वे बहुत सम्भालकर रखते हैं तथा उन्हें पूजा की वस्तुएँ मानते हैं। वे उन्हें किसी भी दाम पर बेचने को तैयार नहीं होते। बरछे का उपयोग युद्ध के लिए लोगों को एकत्रित करने में भी प्रायः होता है श्रीर कोई भी सरदार "बरछे की पुकार" से अपने अधीन सैनिकों को च्रण-मात्र में इकट्टा कर लेता है। द्याँक लोग बहुत बड़ी-बड़ी ढालें बनाते हैं, जिन पर भाँति-भाँति की त्राकृतियाँ बनी रहती हैं। उनकी ब्राइ में दाॅक ब्रापना पूरा शरीर छिपा लेते हैं। ये ढालें बड़ी मज़बूत बनती हैं ऋौर उनके सामने का भाग लकड़ी के

> चौड़े तख़ते का होता है, जिसके पोछे और भी कई टुकड़े बेंत की छाल से कसकर जकड़ दिये जाते हैं। ढाल के किनारे-किनारे बेंत की ही गोट लगी रहती है। ढाल के सामने की



श्रोर एक लकड़ी का मोटा दुकड़ा लगा रहता है, जो पीछे के दुकड़ों से मज़बूती से वँधा रहता है। इसके पीछे, एक सीधी लकड़ी लगाई जाती है, जिसमें हाथ डालने के लिए एक खाँचा कटा रहता है। ढाल का बाहरी भाग काला, बीच का पीलापन लिये हुए सफ़ेद श्रीर पीछे का गहरा पीला रँगा जाता है। बेंत के दुकड़े श्रीर किनारे, जो ढाल में कसे रहते हैं, पीले रँगे जाते हैं।

द्याॅक जातियों के पारस्परिक युद्धों का (जो प्राय: होते ही रहते हैं) वस्तुतः कोई विशेष कारण नहीं होता। नर-मुंडों के शिकार के प्रेमी होने के कारण ही ये लोग लड़ाइयाँ मोल लिया करते हैं श्रीर युद्ध में मारे हुए शत्रुत्रों के सिर काट लाना ही उनका मुख्य प्रयोजन हुन्ना करता है। लोगों का कहना है कि नरमुंडों के शिकार का आरम्भ द्याँक लोगों में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी ब्रान्त्येष्टि-क्रिया की रस्म पूरी करने के श्रमिपाय से ही हुन्त्रा है। जब किसी जातीय नेता या सर्दार का कोई सम्बन्धी मर जाता है तो स्यापे के दिनों में शोक मनाने के लिए वह किसी पानी के सोते को बाँध देता है। सोते को ''बाँधने" की यह किया उसके दोनों किनारों पर बरछे गाइकर श्रीर उनमें एक श्राइ। बाँस बाँधकर सम्पन की जाती है। उसे लाँघकर कोई भी उस सोते को पार करने का साहस नहीं करता, जब तक स्यापे के दिन पूरे नहीं हो जाते। स्यापे के दिन तब तक पूरे नहीं होते जब तक द्याँक लोगों की जातीय रस्मों के अनुसार कोई नर-मंड घर में नहीं श्रा जाता। द्यॉक लोगों में "नर-मुंडों के विशेष घर" हुआ करते हैं। ये लोग शिकार के लिए निकलते हैं और श्रकेले-दुकेले किसी भी व्यक्ति को पाकर उसका सिर काट लाते हैं श्रीर उसे "नर-मुंडों के घर" में "तैयारी" के लिए भेज देते हैं। इसके बाद भोज की तैयारी होती है। उनका सर्दार कुछ पौधे उखाड़ लाता है, जिनका रस निकालकर वह नदी में ले जाकर छोड़ता है। उस रस के गिरते ही मछलियाँ पानी की सतह पर आ जाती हैं, जिनको काँटेदार बरछों से पकड़-पकड़कर किनारे पर फेंक दिया जाता है। ये कॉंटेदार बरछे बड़े इलके बनते हैं श्रीर उनमें बाँस का फल लगा रहता है। वे पानी पर तैरते रहते हैं श्रौर शिकार के साथ-ही-साथ फैंकनेवाला उन्हें भो पानी से निकाल लेता है। इसके उपरान्त

सोते को 'बाँधने' वाले बरछे भी निकाल दिए जाते हैं स्नौर'तब उधर श्राने-जाने की रोक हट जाती है। मछुलियों के शिकार के बरछे का फल काँटेदार होता है, जिसमें कई नोकें होती हैं। इस बरछे में जगह-जगह ताँत श्रीर वेंत बँधी रहती है, जिससे उसमें मज़बूती श्रा जाती है। द्यांक लोगों में नर-मुंडों के इस शिकार का क्रमशः इतने भीषण रूप से प्रचार हुश्रा कि उनकी कई जातियाँ बड़ी ख़्रांतर श्रीर भयानक बन गईं। इस जघन्य कार्य्य में संलग्न व्यक्तियों के सामने केवल एक ही लच्च रहता था, श्रीर वह यह था कि ज्यादा-से-ज्यादा तादाद में नर-मुंड इकट्टे किये जा सकें। वे नरमुंड किसके श्रीर कैसे हों, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता था! नरमुंडों की खोज में पुराने ज़माने में बहुत-से समुद्री द्यांक नावों पर सवार होकर नदियों से निकलते थे श्रीर पास के समुद्री तट पर भी छापा मारते थे।

द्यॉक लोगबड़े बहादुरसैनिकहोते हैं। ये लोग बड़े सुदृढ़ किले बनाते हैं, जिनमें पहुँचने के रास्तों पर वे गढे लोद-कर वरछे गाड़ देते हैं श्रीर उन गढ़ों का मुँह पत्तियों श्रीर पतली टहनियों से ढँक देते हैं। जब कोई उधर निकलता है तो वह उस स्थान को समतल भूमि समक्तकर गढ़े पर पैर रख देता है। बस उसके नीचे गिरते ही बरछा शरीर में युसकर उसका प्राणान्त कर देता है। कभी-कभी बरछों के बजाय नुकीले बाँस, जिनको ''राँजो'' कहते हैं, गाड दिये जाते हैं। कहीं धनुष परतीर चढ़ाकर रास्ते में पत्तियों से छिपाकर रख देते हैं जिससे कि ऊपर पैर पड़ते ही तीर छूट जाता है, जो मनुष्य को घायल करके चलने में अशक्त बना देता है। प्रायः ये लोग राह में लगे हुए किसी छोटे पेड़ को रस्सों से बाँधकर एक ब्रोर भुका देते हैं त्रौर उसके सहारे एक बरछा रख देते हैं। किसी को त्राते देखकर वे अपना वह रस्सा छोड़ देते हैं और पेड़ के धक्के से बरछा उछलकर यात्री के जा लगता है स्त्रीर वह बेचारा वहीं तड़प-तड़पकर प्राण दे देता है। जब से बन्दूकों श्रौर तोपों का चलन हुन्ना है तब से द्यॉक लोग अपने क़िले के चारों ओर मोटे लट्टों की एक ज़बरदस्त चहारदीवारी भी खड़ी करने लगे हैं, जो मोटाई में दो फ़ीट से कम नहीं होती। वह चहारदीवारी तोपों की मार से ही दूर .सकती है श्रीर श्रन्य उपाय उसके श्रागे व्यर्थ. होते हैं। उनके ये किले अधिकतर समुद्र-तट के पास बनाए जाते हैं, जहाँ बहुत-सी नावें हमेशा तैयार रखी जाती हैं, ताकि शत्रु से हारने पर चॉक लोग उन नावों पर बैटकर तुरंत समुद्र की राह ले सकें। समुद्री चॉक जल-युद्ध में भी कुशल होते हैं और मोरचे पर बड़े सुचाह दंग से अपनी नावों को व्यूह के रूग में सजा लेते हैं। जब दो विपन्नी जातियों में सुलह हो जाती है तब वे एक रस्म मनाते हैं, जिसमें दोनों और के लोग एक दूसरे का थोड़ा-थोड़ा रक्त गन करते हैं या एक-दूसरे के रक्त में भिगोकर तम्बाक़ू पीते हैं। किसी अपरिचित व्यिक्त के साथ मित्रता करके उसे अपनी जाति में शामिल करते समय भी ऐसी ही रस्म मनाई जाती है।

बोर्नियो द्वीप के कुछ भागों में विवाह एक ग्रत्यन्त साधारण और शैरजिम्मेदार कृत्य माना जाता है। स्त्री और पुरुषजव तक जी चाहता है साथ रहते हैं और आपस में किसी भी कारण से मनमुटाव होने पर तुरन्त ऋलग हो जाते हैं। प्रत्येक दशा में तलाक़ के लिए अनेक सुविधाएँ रहती हैं श्रौर फलतः विवाह-बन्धन की शिथिलता सर्वत्र दिखाई देती है। सिनाम्बू चॉकों में प्रण्य के आदान-प्रदान या कोर्ट-शिप का तरीक़ा वैसा ही है जैसा कि कुछ पाश्चात्य जा-तियों में कहीं-कहीं पाया जाता है, यद्यपि ऋब उसे लोग छोड़ते जा रहे हैं। सिनाम्बू युवक अपनी प्रेमिका के सौन्दर्य से आकर्षित होकर उसकी गृहस्थी के काम में मदद करने लगता है, जंगल से उसके लिए लकड़ियाँ ढोकर लाता है त्रौर यथाशिक उसे उपहारों से प्रसन्न करता रहता है। कुछ दिनों तक इसी प्रकार मामला चलता रहता है। इसके बाद वह अपनी प्रेमिका की स्वीकृति प्राप्त करने के इरादे से रात को, जब उसके परिवार के सब लोग सो जाते हैं, चुपचाप द्वार खोलकर उसके घर में प्रवेश करता है श्रीर सीधे उसके सोने के स्थान पर पहुँच जाता है। मसहरी के भीतर सोती हुई प्रेमिका को धीरे से जगाकर वह उसके पास बैठ जाता है ग्रौर तब दोनों मिलकर "सिरी" की पत्ती ख्रौर सुपाड़ी खाते ख्रौर बातचीत करते हैं। इसी प्रकार सारी रात वे विता देते हैं। यह असंभव है कि उसी कमरे में सोते हुए लड़की के माता-पिता या अभि-भावक इस प्रण्य-लीला से सर्वथा अपरिचित रहते हों। किन्तु जातीय नियमानुसार वे चुपचाप पड़े रहते हैं, मानों कुछ जानते ही नहीं। यदि वे प्रेमी युवक से लड़की का

सम्बन्ध पसंद करते हैं, तब तो कुछ नहीं बोलते, श्रन्यथा वे लड़की को मजबूर करते हैं कि वह युवक को वहाँ से विदा कर दे। श्रवांछित प्रेमी को विदा करने का यह ढंग भी उतना ही मौलिक है जितनी कि यह प्रण्य-लीला। यदि लड़की श्रपने दुस्साहसी प्रेमी को नहीं चाहती, तो वह उसके हाथ से सुराड़ी खाने में इन्कार कर देती है श्रीर उससे केवल श्राग या दीपक जलाने को कहती है, जिसका श्रर्थ दूसरे शब्दों में यही होता है कि प्रेमी वहाँ से तुरन्त कूच कर जाय!

विवाह के अवसर पर केवल एक भोज दिया जाता है
श्रीर वेर-वधू विना किसी रस्म के विवाह बंधन में बँध जाते
हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि विवाह के बाद दम्पति श्रलग जाकर रहने लगें। साधारणतया वर अपने ससुराल में ही
रहता है श्रीर वधू के परिवार का व्यक्ति समभा जाता है
श्रयवा वधू के सम्बन्धियों में शामिल होकर उनके साथ ही
रहता है। वह अपने नए कुटुम्बवालों की गृहस्थी में अपनी
शिक्त भर हाथ बँटाता है श्रीर जब घर का स्वामी या बड़ाबूढ़ा मरता है तब उसे उसकी सम्पत्ति में हक भी दिया
जाता है। परन्तु जब वधू के कुटुम्ब में बहुत से भाई श्रीर
बहनें होती हैं या वर अपने मा-बाप का श्रकेला पुत्र ही
होता है श्रीर उसी के ऊपर उनके भोजन-वस्त्र का भार
रहता है तो वधू वर के घर चली जाती है श्रीर उसके ही
कुटुम्ब में सिम्मिलित होकर रहती है।

सिब्यॉन जाति के चॉकों में विवाह के श्रवसर पर किसी बाहरी गाँव से लोहे के दो उकड़े लाने का रिवाज है, जिन पर वर-वधू को विठाकर उनका पुरोहित दोनों को एक-एक सुपाड़ी श्रीर एक-एक सुक्ट देता है। इन लोहे के उकड़ों का तालपर्य यह सममा जाता है कि दम्पति का विवाहित जीवन लोहे की भाँति हद श्रीर निश्चल रहे। इसके बाद पुरोहित श्रपने हाथों में दो मुगें लेकर वर-वधू के सिर पर उतारता है श्रीर एक लम्बे-चौड़े भाषण द्वारा उन्हें श्राशीर्वाद देता है। तदनन्तर तीन बार उनके सिर एक दूसरे से लड़ाये जाते हैं। किर वर-वधू एक दूसरे के मुँह में श्रपनी-श्रपनी सुपाड़ी रख देते हैं श्रीर चुरुट बदल-कर उन्हें सुलगाते हैं। बस, विवाह-कृत्य समाप्त हो जाता है श्रीर वर-वधू पति-पत्नी बन जाते हैं! इसके बाद, दोनों मुगों को मारकर दो प्यालों में उनका रक्त भर लिया

जाता है श्रीर पुरोहित उस रक्त की श्रच्छी तरह परीचा करके उनका रंग देखता है। जैसा रक्त का रंग हो उसके ही श्रनुसार दम्पति के श्रच्छे-बुरे भिवष्य का निर्ण्य होता है। श्वसुर के परिवार में सम्मिलित न होने पर भी जामाता श्रपने श्वसुर का पिता की श्रपेचा श्रिषक श्रादर करता है। उदाहरण के लिए श्वसुर का नाम लेना, थाली में उसके साथ भोजन करना, उसी के कटोरे में जल पीना, या उसी के श्रासन पर बैठना श्रादि जामाता के लिए वर्जित समभा जाता है।

'बलऊ' चॉकों में विवाह के ऋवसर पर वर की माता वध् के सम्बन्धियों को उपहार के रूप में घर का एक बर्चन देती है, जैसे थाली या कटोरा।तीन दिन बाद विवाह की सादी रस्म मनाई जाती है। वर की माता एक प्रकार के अख़-रोट की थोड़ी-सी गिरी लेकर उसके तीन भाग करके डिलया में रखकर उसे वधू के घर के द्वार पर बनी ऊँची वेदी पर जाकर रख देती है। तब दोनों पत्त के लोग एकत्रित होकर उस अख़रोट की गिरी को खाते हैं और आपस में वर-वधू के भावी जीवन के विषय में बातचीत करते हुए यह तय करते हैं कि विवाह के उपरान्त सन्तान होने पर या गर्भिग्गी होने की त्र्यवस्था में पत्नी को छोड़कर यदि पति चला जाय तो उसे दराड के रूप में क्या देना पड़ेगा । वास्तव में, बॉक लोगों ने ऋपने ही उद्दरड स्वभाव के ऋनुकृल विवाह-सम्बन्धी एक नियमावली बना रली है जो उनमें प्रचलित तलाक की सुविधात्रों को देखते हुए स्त्रियों की अधिकार-रत्ता के लिए नितान्त आवश्यक प्रतीत होती है।

श्रन्य नाविक जातियों की माँति समुद्री दाँकों को भी श्रपनी कुलीनता का बड़ा श्रिममान होता है। यदि उनकी जाति की कोई लड़की किसी नीची जाति के युवक से प्रेम करने लगती है तो लड़की के माता-पिता ऐसे विवाह की कदापि स्वीकृति नहीं देते। एक बार जब ऐसा ही हुश्राथा तो प्रेमी श्रीर प्रेमिका दोनों जंगल में भाग गए ये श्रीर वहाँ किसी जहरीले पौधे का रस पीकर उन्होंने श्रात्म- हत्या कर ली थी! दाँक लोगों को श्रपने ऊँचे कुल का इतना श्रिममान होता है कि उसमें श्रन्य जाति के रक्त का मिश्रण होना वे श्रपमान समक्षते हैं। यद्यपि उनका श्राचार-व्यवहार तथा चिरत्र श्रन्छा नहीं होता किन्तु वे

नीची जातियों से अपने यहाँ की लड़िकयों का सम्पर्क किसी प्रकार सहन नहीं कर सकते। 'सिब्ज्यान' चाँकों का चरित्र ऊँचे आदर्श का होता है और वे अन्य जातियाँ की अपेना शुद्ध आचरण के पाये जाते हैं। उनकी धारणा है कि दुष्चरित्र होना देवतात्रों की दृष्टि में घोर-तम अपराध या पाप करना है। यदि उनकी कोई अवि-वाहिता लड़की विवाह के पहले गर्भ धारण कर लेती है तो वह निश्चय ही देवता आं के कोप का भाजन बनती है और उसके पाप का फल सारी जाति को भोगना पड़ता है। अतएव ऐसी घटना होने पर प्रेमी और प्रेमिका दोनों से दराड लिया जाता है स्त्रीर कुपित देवतास्रों को शान्त करने के प्रयोजन से एक सम्रार का बलिदान दिया जाता है। इसके बाद भी ऋपराधियों को मुक्ति नहीं मिलती । दुर्भाग्यवश यदि जाति का कोई भी व्यक्ति एक मास के भीतर किसी दुर्घटना का शिकार हो जाय या बीमार पड़ जाय तो वह ऋपराधियों से हर्जाना वसूल कर सकता है श्रौर यदि उसकी मृत्यु हो जाय तो उसके सम्बन्धी उसका हर्जाना लेने के ऋधिकारी समक्ते जाते हैं। जैसा हम लिख चुके हैं, लड़के-लड़की अपने माता-पिता के साथ रहते हैं, श्रतएव दएड का भुगतान करने की ज़िम्मेवारी उन्हीं पर आ पड़ती है। इसलिए माता-पिता और अभिभावकगण अपनी लड़कियों की काफ़ी देखभाल रखते हैं श्रीर सयाने होने पर लड़के श्रन्य लड़कों के साथ "नरमंडों के घर" में रहने को बाध्य किये जाते हैं।

''बाताँगलूपर'' के द्याँक लोगों का चिरत्र अञ्छा नहीं होता और उनकी सयानी लड़िकयाँ विवाह के पहले ही माता हो जाती हैं। ऐसा होने पर उनके प्रेमियों को मज-चूर किया जाता है कि वे उनसे विवाह कर लें। प्रेमी यदि सम्बन्ध करने से इन्कार करता है और यदि लड़की उसका प्रमाण नहीं दे पाती तो उसे जाति के लोगों की मर्त्सना और लाञ्छन का लद्द्य बनना पड़ता है, जिसके कारण वह प्रायः गाँव से भाग जाती है। ऐसी लड़िकयाँ प्रायः अपने सम्बन्धियों और परिचित लोगों से अपमानित होकर आत्म-घात भी कर लेती हैं। उनके पाप के प्रायश्चित्तस्वरूप उनके अभिभावक सुअर को मारकर उसके रक्त से घर का द्वार धो डालते हैं, क्योंकि ऐसा करने से वे समफते हैं कि उनके देवता शान्त हो जाते हैं ख्रौर उनकी जाति को शाप नहीं देते।

विवाह के बाद साधार एतया दम्पित अच्छी तरह हिल-मिलकर रहते हैं और एक-दूसरे का विश्वास करते हैं। किन्तु उनका गृहस्थ-जीवन स्थायी भित्ति पर स्थापित नहीं होता। उनमें ज़रा-ज़रा-सी बात पर तलाक़ देने की प्रथा का

प्रचार है। रात्रि के समय कोई श्रपशक्रन हो जाय या कोई "बुरा पन्नी" बोल उठे तो पति-पत्नी दोनों डर जाते हें ग्रौर त्र्यापस में सलाह करके दूसरे ही दिन एक दूसरे को तलाक देकर पृथक् हो जाते ़ हैं ! पुरुष श्रीर स्त्रियाँ प्रायः सात श्राठ वि-वाह करनेके बाद दृढता से विवाह-बन्धन में वँधकर कहीं रह पाते हैं। सोलह सत्रह वर्ष की युवती के लिए तीन-चार बार विवाह करना श्रीर तलाक देना साधारण

बात होती है। हाँ, सन्तान हो जाने के बाद प्रायः दम्पति
एक दूसरे को नहीं छोड़ते। यदि इतने पर भी पित
श्रपनी पत्नी को तलाक़ देना चाहता है तो उसे पत्नी
के पिरवारवालों को बहुत बड़ी रकुम दगड-स्वरूप
देना पड़ती है। एक बार तलाक़ होने के बाद यदि

पित-पत्नी चाहें तो पुनः विवाह कर सकते हैं श्रीर इस सम्बन्ध में उनको पूरी स्वतंत्रता रहती है। स्त्री-पुरुषों में पारस्परिक ईर्ष्या-द्वेष की मात्रा भी बहुत बढ़ी-चढ़ी रहती है। पित को व्यभिचार करते देख लेने पर खाँक पत्नी को श्रिधकार होता है कि उसे छड़ी से ख़ूब पीटे। यही श्रिधकार पित को भी पत्नी के जार के प्रति प्राप्त है।

श्रापस में इस जातिवाले बंडा व्यभिचार करते हैं, उनका चरित्र श्रच्छा नहीं हो-ता, परन्तु बाहरी-लोगों से उनको स्वा भा विक घृणा होती है। द्याँकाँ की तीच्ण द्ध होती है। वे ऊँचे पेड़ों की चोटियों पर लगे हुए मधु-मक्खियों के छत्ते बड़ी सरलता से खोज लेते हैं, जो दूसरों को दि-लाई भी नहीं देते। वे सौफ़ीट तक ऊँचे सीधे पेड़ों पर बड़ी फुर्ती से चढ़ जाते हैं। पेड़ों के तनों में छेद

पेड़ों पर बड़ी
फुर्तीं से चढ़
जाते हैं। पेड़ों
के तनों में छेद
करके वे उनमें
खूँ टियाँ गाड़ देते हैं, ताकि ऊपर चढ़ने-उतरने में श्रासानी
रहे। पेड़ के बराबर वे एक ऊँचा बाँस गाड़कर खूँ टियों
के सिरे उसमें बाँध देते हैं श्रीर इस माँति एक सीढ़ी-जैसी
बन जाती है। उसी सीढ़ी के सहारे चढ़कर वे मधुमिन्खयों
के छत्ते तोड़कर मधु निकाल लाते हैं। यह काम रात के



समय किया जाता है और प्रायः हाथ में जलती हुई मशाल लेकर वे पेड़ों पर चढ़ते हैं। कुछ लोग पहले पेड़ के नीचे आग भी जला लेते हैं, जिसके धुएँ से मधुमिक्खयाँ भाग जाती हैं। पेड़ों में मोटे रस्से डालकर भूला भूलने का भी उनमें चलन है। एक भूले में कई व्यिक साथ भूलते हैं।

यॉकों में किसी भी धार्मिक या सामाजिक रस्म मनाने के अवसर पर लोग अपने अस्त्र-शस्त्रों के करतव भी दिखलाते हैं। पैंतरे बदलकर, कावा काटकर, वे भाँति-भाँति के दाँव दिखलाते हुए ख़ूब उछलते-कूदते हैं। तलवार और ढाल लेकर युद्ध करने की सारी क्रियाएँ भी प्रदर्शित की जाती हैं। ढोल और नक्क़ारे बजते रहते हैं और गाँव के लोग तमाशा देखने के लिए आसपास जमा रहते हैं। युद्ध के समय अथवा किसी ख़तरे की सूचना देने के लिए ढोल, घंटे और नक्क़ारे बजाये जाते हैं। रशा-कौशल के कार्य दिखलाने के आतिरिक्त उनमें हमारे देश के नटों की तरह कलाबाज़ी दिखलाने का भी रिवाज है और इसमें वे विशेषतया पारंगत होते हैं। वे इन अवसरों पर ख़ूब मद्य-पान करते हैं।

दावतों के अवसर पर घर के सामने के बरामदे को चारों श्रोर बाँस बाँधकर एक मराडप का रूप दे दिया जाता है, जहाँ सब मेहमान ऋौर मेज़वान एकत्रित होते हैं। बरा-मदे की छत पर कपड़े तान दिये जाते हैं, जिसमें धूप न श्रा सके । लोग महीनों पहले से दावत के लिए प्रवन्ध करते हैं ग्रौर भाँति-भाँति के खाद्य-पदार्थ जुटा रखते हैं। एक प्रकार की मदिरा, जिसे "तुत्राक" कहा जाता है, ये लोग बहुत पीते हैं। प्रत्येक भोज या दावत के अवसर पर मेहमानों को तुत्राक पिलाना त्रावश्यक होता है। तुस्राक देखने में ताड़ी जैसी होती है, परन्तु उसकी दुर्गन्धि बड़ी तीव और कटु होती है, जिससे जी मिचलाने लगता है। दावतों में 'तुत्र्यॉक' से भरे हुए कई घड़े रखे रहते हैं त्रौर भाँति-भाँति के प्यालों त्रौर कटोरियों में वह मेहमानों को पिलाई जाती है। उसका दौर बराबर चलता रहता है श्रीर वह छोटी-सी मधुशाला सारे दिन ऋौर सारी रात कोलाहलपूर्ण रहती है। जो लोग गंभीर रहते ग्रौर शरात्र नहीं पीते, उन्हें युवितयाँ ग्रौर स्त्रियाँ ज़बरदस्ती पिलाती हैं।

द्याँक लोगों के धर्म का रूप समस्ता एक टेढ़ी खीर है, क्योंकि वे लोग स्वयं उस विषय में कुछ भी नहीं कह सकते। जो कुछ वे समभते है, उसे वे दूसरों को बतलाते नहीं। यह सच है कि वे एक सर्वशिक्तमान देवता का श्रास्तित्व मानते हैं, जिसे उनकी प्रत्येक जाति में भिन्न नाम से स्मरण किया जाता है। समुद्री चॉक उसे "बतॉरा" ग्रौर स्थलीय चाँक 'तापा' कहते हैं। उस सर्वशिक्तमान् देवता के बाद, जिसे वे मनुष्य जाति का ऋादि पुरुष कहते हैं, कुछ ग्रन्य बली देवता भी माने जाते हैं, उदा-हरणतः ''तेनॉबी'', जिसने पृथ्वी तथा छोटे पशुत्रों की रचना की, "इयाँग" जिसने उनका धर्म निर्धारित किया, श्रीर "जिराँग", जो जीवन श्रीर मृत्यु का स्वामी समभा जाता है। इन मुख्य देवता श्रों के श्रतिरिक्त बहुत-से छोटे देवता भी पूजे जाते हैं, जिनको "अन्तू" कहा जाता है। प्रत्येक जंगल में किसी न किसी अन्तू का अस्तित्व माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अन्तुओं को ऋाँखों से देखा है। उस प्रकार के देवता ऋों के सिर नहीं होता श्रीर गर्दन कोगाकार होती है। वे इच्छानुसार मनुष्यों और पशुत्रों का रूप धारण कर लेते हैं।

द्यांक लोगों का विश्वास है कि युद्ध में मारे गए व्यक्ति भूत हो जाते हैं। उन भूतों को ये लोग ''बुत्रायस'' कहते हैं। वे भूत प्रायः लोगों को—विशेषकर स्त्रियों को—पकड़ लेते हैं श्रीर उनसे छुटकारा पाना बड़ा कठिन होता है। उन भूतों से बचने के लिए ये लोग उन्हें विविध खाद्य पदार्थ, मदिरा, श्रीर फूल चढ़ाते हैं, जो जंगल में किसी पेड़ के नीचे रख दिये जाते हैं।

यॉक लोगों के मृतक-संस्कार के तरीक़े दूसरी जंगली जातियों जैसे ही हैं। किसी सर्दार के मरने पर लाश को अच्छे-अच्छे वस्त्र पहनाकर आमृष्णों से सजाया जाता है और उसे ऊँचे चब्तरे पर रखकर खाना, पानी, तम्बाक़, सुपाड़ी आदि दी जाती है। छक़ दिनों बाद जब लाश सड़ने लगती है तब किसी पेड़ के खोखले तने का ताबूत बनाकर उसमें लाश को रखकर ज़मीन में दफ़ना देते हैं। लाश के साथ उसके व्यवहार की वस्तुएँ भी रख दी जाती हैं। पहले एक रस्म यह भी थी कि सर्दार के मरने पर उसका सारा सामान और एक दासी हाथ पैर-बाँधकर नाव में रखकर बहा देते थे, किन्तु अब ऐसा नहीं होता।

45

११२

CF

## फ़ारमोसा-वासी

### नरमुगडों की शिकारी एक जंगली जाति

पोर्चुगीज़नाविकों ने, जो साहस करके चीन-सागर में भ्रमण कर रहे थे, चीन के मुख्य मूभाग से लगभग सौ मील की दूरी पर एक बड़ा सुन्दर टापू देखा। उस टापू के घने जंगलों, श्रीर एक छोर से दूसरे छोर तक फैली हुई तुषा-राच्छादित पर्वतमालाश्रों का श्रद्धितीय प्राकृतिक सौन्दर्य देखकर उन लोगों ने उसे 'इल्हा फ़ारमोसा' या 'सुन्दर द्वीप' का नाम दे दिया। फ़ारमोसा सचमुच प्राकृतिक सौन्दर्य में श्रपना सानी नहीं रखता। उसके हरे-भरे

सुहावने जंगलों, दूध जैसे सफ़ेद पहाड़ी भरनों श्रौर मनोरम घाटियों को धूप में चमकते देखकर दर्शक ग्रपने को भूल जाता है। उन्हीं घाटियों में कहीं-कहीं छोटे-छोटे मैदानों के बीच में मनुष्यों की भी कुछ बस्तियाँ दिखाई दे जाती हैं। इस २५० मील लम्बे और ८० मील चौड़े द्वीप पर पोर्चुगीज लोगों के बाद तीन राष्ट्र हुकूमत कर चुके हैं। सन् १६२३ ई० में डच लोगों ने वहाँ ऋपना उपनिवेश बनाकर एक दुर्ग स्थापित किया, किन्तु का क्सिङ्गा नामी एक चीनी समुदी डाकू ने सन् १६६२ में उनको निकाल भगाया । तब से फ़ारमोसा द्वीप चीनी लोगों के ऋधि-कार में रहा । तदनन्तर सन् १८६४-६५ के चीन-

जापान-युद्ध में यह द्वीप जापानियों के हाथों में चला गया त्रीर तत्र से वहाँ उन्हीं का राज्य है। फ़ारमोसा में जापानियों त्रीर फ़ारमोसा में जापानियों त्रीर फ़ारमोसा वासियों की त्रावादी है, जिनमें वहाँ के कुछ त्रादिम निवासी जंगली लोग भी हैं, जिनकी संख्या लगभग एक लाख तीस हज़ार है। फ़ारमोसा की इन्हीं जंगली जातियों में नरघातकों की भी एक उपजाति है, जिसकी सामाजिक व्यवस्था का मूल ग्राधार ही नरमुएडों का त्राखेट है—इसी को वे ग्रपने मनोविनोद का एकमात्र साधन मानते हैं। द्वीप के कुछ त्रज्ञात ग्रीर ग्रपरिचित

स्थानों में ऐसी नरघातक जातियों की अनेक बहितयाँ हैं। उनमें राष्ट्रीयता ऋथवा समाज-संगठन के विचारों का सर्वथा अभाव है और वे हमेशा एक-दूसरे से युद्ध करती रहती हैं। ये लोग बाँसों से भोपड़े बनाते हैं। जिनकी छुते घास-पूस से दकी रहती हैं। उन भोपड़ों में एक नीचा द्वार श्रौर एक छोटी-सी खिड़की रहती है। बिना भुके उस द्वार के रास्ते भोपड़े में प्रवेश करना श्रसंभव होता है। इनमें जो सरदार या प्रधान माने जाते हैं, उनके भोपड़ों में तीन खिड़िकयाँ होती हैं। कुछ लोग धरती के नीचे भी घर बनाकर रहते हैं श्रीर पास की पहाड़ियों में अधि-कता से मिलनेवाली स्लेट की पतली तिख्तयाँ लाकर



ये लोग उनसे अपने घरों की फ़र्श को अक्सर पाट लेते हैं।
नरसुएडों के आखेट के अलावा इन जंगलियों का
मुख्य पेशा कपड़े बुनना है और इस विषय में उनकी स्त्रियाँ
परस्पर काफी प्रतिद्वन्द्विता करती हैं। फ़ारमोसा के बुने हुए
कपड़ों के नमूने सचमुच बड़े सुन्दर होते हैं। इन लोगों की
खाद्य-सामग्री चावल और बाजरा है। इनके अतिरिक्त वे
शिकार में मारे हुए या पकड़े हुए जंगली जानवरों का मांस
भी बड़ी रुचि से खाते हैं। वे बाजरे की खेती भी करते हैं
और उनके अन्न के भांडार का प्रवन्ध उनकी स्त्रियों के हाथ
में रहता है, जो नियमानुसार प्रत्येक को आवश्यकता के
अनुकुल अनाज बाँटा करती हैं।

पारस्परिक व्यवहार में ये लोग बड़े ईमानदार श्रौर श्रितिथ-सत्कार में प्रवीण होते हैं। कोई भी श्रितिथ उनके घर में जब तक रहता है वे उससे बड़ी सभ्यता से पेश श्राते हैं श्रौर उसके जानमाल की हर प्रकार से रज्ञा करते हैं। श्रिपने वचन का पालन करना वे एक धार्मिक नियमसमभते

हैं, श्रौर उनमें विरला ही कोई हो जो श्रपना दिया हुश्रा वचन तोड़ता हो।

फ़ारमोसा के ये जंगली वाशिन्दे बौ-द्धिक दृष्टि से निम्न स्तर के ही प्राणी हैं। इन लोगों का गिनती करने का ढंग बड़ा मौलिक ग्रौर सीधा-सादाहोता है। हाथों ऋौर पैरों की उँगलियों से वे गिनती कर लेते हैं स्रौर बीस की गिनती का रूप उनकी समक में एक श्रादमी होता है, क्योंकि स्रादमी के कुल मिलाकर बीस उँगलियाँ होती हैं!

सौ की गिनती वे, पाँच ग्रादमी के संकेत से कर लेते हैं।

इन लोगों का मुख्य धर्म अपने पितरों की पूजा है और 'वर्षा के देवता' की भी वे उपासना करते हैं। उनका विश्वास है कि मरने के बाद जीव को एक बहुत गहरे खड़ु के ऊपर दूर तक बँधे हुए एक पतले पुल को पार करना पड़ता है और जो व्यक्ति युद्ध में विजयी हुआ हो, अथवा जो अपनी जाति के लिए किसी प्रकार लाभदायक सिद्ध हो चुका हो, उसी का जीव उसे पुल को पार करके स्वर्ग को जा सकता है। दूसरों के लिए उस पुल से फिसलकर गहरे खड़ु में गिरना अवश्यम्भावी जैसा है, और यही इन लोगों के मत में नरक का मार्ग है।

दुर्दिन, महामारी या अकाल आदि का प्रकोप होने पर इन लोगों के यहाँ एक रियाज प्रचलित है, जिसके अनुसार कुछ चुने हुए व्यक्ति पहाड़ों की गुक्ताओं में जाकर गाते-बजाते तथा अभिचारी नृत्य करते हैं। उस गाने-बजाने की प्रतिस्वनि को वे अपने देवताओं का आदेश समभकर उसी

> के अनुसार कार्य करना अपना कर्त्तेव्य मानते हैं।

इन नरम्एड के शिकारियों में काटकर लाया गया मनुष्य का सिर सबसे मूल्यवान् उपहार समभा जाता है। कोई भी पुरुष तब तक विवाह नहीं कर सकता जब तक वह श्रपनी पत्नी को उप-हार में ऐसी बहुत-सी मनुष्य की खोपड़ियाँ, जो यल से संचित की गई हों, न दे सके। इसके ऋतिरिक्त किसी भी नए घर को ये लोग रहने योग्य नहीं समभते, यदि उसकी नींव में एसे नरमुख्ड



फ्रारमोसा-वासियों का एक प्रकार का भोवड़ा, जिसमें नवदम्पति रहते हैं

काकी संख्या में न दक्षनाए गए हों। ऋपने घरों की दीवारों को भी चित्रों के बजाय ये लोग मारे हुए शत्रुऋों की खोप-ड़ियों से सजाना ही ऋच्छा समक्तते हैं।

इन लोगों में नरमुएड के शिकार-सम्बन्धी कुछ विचित्र नियम प्रचलित हैं।शिकार पर जाने के पहले शिकारी लोग शकन-ग्रपशकन संबंधी-विचार भी करते हैं। वे एक जंगली पत्नी विशेष की गति-विधि का अनुसरण करते हैं, जिसके द्वारा वे समभते हैं कि उन्हें अपनी सफलता या असफलता का पूर्व ग्राभास मिलता रहता है। जिस घड़ी से शिकारो लोग गाँव से बाहर जाते हैं, तब से लगाकर उनकी वापसी तक गाँव में बरावर पवित्र श्रानि जलती हुई रखी जाती है। उस त्रागका बुक्ता दुर्घटना का सूचक समका जाता है। शिकारियों के प्रवास की दशा में गाँव में कपड़ों की बुनाई का काम बन्द रखा जाता है श्रीर उन दिनों सन या सत भी तैयार नहीं किया जाता । यदि शिकारियों की यात्रा सफल होती है तो गाँव में बड़ा ग्रानन्द मनाया जाता है। एक गोल घेरे के बीच में शिकार में मारकर लाये हुए नरमुख सजाकर रखे जाते हैं। उनके मुँह में भोजन का ग्रास रखा जाता है श्रौर सारी रात सब लोग घूम-घूमकर उनके चारों स्रोर कोलाहल मचाकर नाचते हैं। विजयी शिकारियों के मुँह पर एक विशेष प्रकार के गोदने के चिह्न रहते हैं। जिस लड़के का पिता विजयी शिकारी रहा हो उसे भी ऐसे गोदने के चिह्न धारण करने का ऋधिकार रहता है श्रीर

उसे त्रपनी उस पैतृक ख्याति को त्रासुएण रखने के लिए सदा प्रयत्नशील रहना पड़ता है। इन लोगों में सयाने लड़कों त्रीर नवयुवकों का जीवन कठिन शासन में भीतता है। वे गाँव से दूर एक ग्रलग फोपड़े में रखे जाते हैं त्रीर सामाजिक सम्पर्क में तब तक नहीं लाये जाते जब तक त्रपनी वीरता का प्रमाण देकर वे विवाह न कर लें।

इन लोगों की विवाह-सम्बन्धी रहमें भी वड़ी अजीव होती हैं । जब इनमें कोई युवक विवाह करना चाहता है तो वह लकड़ी का एक बोक्त लेकर अपनी प्रेयसी के घर के द्वार पर छोड़ त्राता है। ऐसा वह नित्य करता रहता है, जब तक कि ऐसे बीस बोभ इकट्टा नहीं हो जाते। ऋाख़िरी दिन सवेरे जाकर वह उन वोकों को देखता है। यदि लकड़ी स्वीकार कर ली गई तो उसे विश्वास होता है कि उसकी सगाई पक्की हो गई ऋौर इसके बाद विवाह की तैय्यारियाँ होने लगती हैं। विवाह के समय वर और वधू ज़मीन पर भोपड़े की दीवाल से सटकर बैठते हैं। इसके बाद नृत्य होता है तथा त्रौर भी बहुत-धी रहमें त्र्यदा की जाती हैं। किर वर और वधू की टाँगों में छुरे से इलके घाव करके उनका रक्त एक में मिला दिया जाता है। इसके बाद उनको पति-पत्नी के रूप में एकत्व की मर्यादा का अधिकार मिलता है। तिवाइ-कार्य की समाति पर पुनः नृत्य होता . है श्रौर भोज दिया जाता है, जिसमें दोनों पत्त के लोग सम्मिलित होते हैं।

# मलय, सेमांग श्रीर सकाई मलय प्रायद्वीप के अर्द्धसभ्य श्रीर श्रसभ्य बाशिन्दे

हमारे भारतवर्ष के पूर्व में वर्मा से दित्तण की श्रोर पर ता हुश्रा हल के श्राकार का एक विचित्र प्रायदीप दिखाई देता है, जो श्रपनी श्रमेक विशेषताश्रों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर में थाईलैंड (जिसे श्याम देश कहते हैं), दित्तण में सुमात्रा, पूर्व में चीन सागर श्रीर पश्चिम में मलाका स्ट्रेट्स से घिरा यह प्रायद्वीप मलाया कहलाता है। मलाया के निवासियों की श्रादि जन्मभूमि सुमात्रा कही जा सकती है, जहाँ बारहवीं शताब्दी में उनके पूर्वजों के

रहने का पता मिलता है। वे लोग साधारणतया नाटे कर के मनुष्य होते थे। गोल सिर, चौड़ा चेहरा, छोटी नाक, फैले हुए नथुने, उठा हुआ जबड़ा, तिरछी आँखें, यही उनकी आकृति थी, जो दिच्चणी मंगोल लोगों से मिलती- जुलती थी। लोगों का अनुमान है कि मलाया प्रायद्वीप में आने से पूर्व वे काफ़ी सम्य हो चुके थे, किन्तु समय की गित ने उनको उन्नति करने का अवसर न देकर अवनित की ओर ही ढकेला। उनकी अर्धसम्य सन्तान, जो समुद्र-तट

के त्रास-पास के प्रदेश में श्रव भी पाई जाती है, मलाया की सेमांग श्रौर सकाई नामक जंगली जातियों से सर्वथा भिन्न है श्रौर 'मलय' कहलाती है। मलय जातिवाले श्रव-रय ही समुद्री मार्ग से मलाया प्रायद्वीप में श्राए होंगे। इसी बात से उनकी श्रपेचाकृत प्रगतिशीलता का प्रमाण मिलता है। सुमात्रा द्वीप से श्रनेकों बार मलय जातिवालों की सामुहिक बाद मलाया प्रायद्वीप में श्राई श्रौर प्रत्येक बार नए श्रानेवालों ने पुराने निवासियों को समुद्री तटों से खदेड़ भगाया, जिसके फलस्वरूप वे लोग भीतरी भागों में जा

बसे ऋौर वहाँ की दूसरी जातियों से हिल-मिल गए। मलय जातिवालों का सामाजिक संगठन परिष्कृत रूप को पहुँचा हुन्रा है। उसमें वर्ग-योजना या दलबन्दी का स्थान है ही नहीं। उत्तराधिकार श्रीर पैतृक अधिकार सम्बन्धी जो उनके प्राचीन नियम • सुमात्रा द्वीप में प्रचलित थे, वे ही मलाया में भी जहाँ-तहाँ माने जाते हैं। मलय जाति के श्रधिकांश व्यक्ति आज दिन सुन्नी मुसलमान हैं। तेरहवीं से पन्द्रहवीं शताब्दी के बीच में उन लोगों ने

मूर्त्त-पूजा छोड़कर इस्लाम की दीचा ली, किन्तु उनका धर्म-परिवर्त्तन बहुत धीरे-धीरे श्रीर श्रध्र्रा ही हो पाया। श्रिधिकतर मलय जातिवाले धर्म के विशेष पायन्द नहीं होते श्रीर न उनमें धार्मिक विश्वास की कटरता ही पाई जाती है। समुद्री तटों पर रहनेवाले मलय लोग बड़े कुशल नाविक होते हैं श्रीर पुराने ज़माने में वे समुद्री हाकुश्रों के नाम से ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। किन्तु श्रव वे बड़े शान्तिप्रिय श्रीर उद्यमशील बन गए हैं। मछलियाँ पकड़ना ही उनका मुख्य पेशा है। भीतरी प्रदेश में रहने-

वाले लोग निदयों के किनारे रहना ग्राधिक पसन्द करते हैं। वे ज़मीन से कई फीट उँचे लट्टों के मचानों पर घर बनाकर रहते हैं ग्रौर घर के चारों ग्रोर नारियल, सुपाड़ी, खजूर ग्रौर ग्रन्य फलों के दृच्च लगाते हैं। चावल ही उनका मुख्य भोजन है ग्रौर इसी की वे खेती करते हैं। वे जंगली पैदावार भी इकट्टा करते हैं, जिनमें रवड़, कपूर तथा तरह-तरह की लकड़ियाँ भी सम्मिलित हैं। ये सूती और रेशमी कपड़े बुनते हैं, मिट्टी ग्रौर चाँदी के बर्चन बनाते हैं तथा चटा-इयाँ ग्रौरहथियार तैयार करते हैं। इनके चाँदी के बर्चनों पर

> बहुत उम्दा नङ्गकाशी की जाती है। हाँ, उनका मिट्टी का सामान वैसा अञ्जा और सुन्दर नहीं होता । मलाया में योर-पियन जातियों के आने से पहले से ही बारूद वनती थी ऋौर तोपें भी ढ।लीं जाती थीं। मलय लोगों की लिपि पिछले सौ वर्षों से ऋरबी जैसी है। इसके पहले वे लोग देवनागरी से मिलती-जुलती लिपि लिखा करते थे। ये लोग बड़ी सुन्दर नावें बनाते हैं, जिन पर बड़ी कलापूर्ण कारीगरी की होती है।

> > मलय जातिवाले वेई-



मलय जाति के पुरुष

मान या दगाबाज़ नहीं होते,। ऋपने मित्रों के लिए अनेकों बार उन्होंने आपित्तकाल में अपने प्राण तक न्योछावर कर दिये हैं। वे लोग सुसंस्कृत और आत्माभिमानी होते हैं। भड़कीले वस्त्र पहनने का उन्हें वेहद शौक़ होता है और अधिकतर वे आराम-पसन्द होते हैं। वे मेहनत से जी चुराते हैं और पास में पैसा होने पर कामकाज करने में उनको आलस्य आता है। उनमें सचरित्रता नहीं है, परन्तु इस पर भी मलाया में वेश्याओं का नामोनिशान नहीं पाया जाता। बहुविवाह केवल रईसों और सम्पन्न व्यक्तियों में ही प्रचलित है। वे अपने

मरदारों और राजाओं के प्रति स्वामिमिक रखते हैं। इन लोगों में पागलपन की बीमारी प्रायः पाई जाती है। जब-तब कोई-न-कोई पागल होता ही रहता है श्रौर उस दशा में या तो त्रात्महत्या करके वह मर जाता है या दो-चार व्यक्तियों का ख़न कर डालता है। ऐसी दशा में ये लोग बड़े ख़ँख़ार ऋौर इत्यारे बन जाते हैं।

इन लोगों में ढीला कोट श्रौर पायजामा पहनने का चलन

है, परन्त अधिकांश मलय 'सारंग' पहनते हैं। सारंग प्राय: दो गज लम्बा ह्यौर सवा गज़ चौड़ा एक सती या रेशमी वस्त्रहोता है, जो दोनों छोरों पर सिला रहता है। हमारे यहाँ मुसलमान लोग जिस प्रकार तहमत या लुंगी बाँधते हैं, लगभग उसी तरह सारंग भी पहना जाता है। इसे ये लोग कमर में पहनकर सामने एक गाँठ लगा लेते हैं। स्त्रियाँ इस वस्त्रको ज़रा नीचा पहनती हैं, जिससे वह उनके पैरों तक त्राता है। पुरुष उसे घुटनों तक ऊँचा पहनते हैं। इनका कोट सामने की त्रोर खला रहता है, जिससे सीना साफ़ दिखलाई देता है। इनकेपाय-जामे ऊँचे होते हैं श्रीर श्रजीब तरीक़े से सिए जाते हैं। सारंग ऋधिकतर सूती ही काम में लाया जाता है श्रीर उसके कपड़े पर बहुत बढ़िया चमक की हुई रहती है, जो एक तरह की पालिश द्वारा की जाती है। यह पालिश कपड़े पर सीप को घिसकर'की जाती है। मलय लोगों की युद्ध की पोशाक भी बड़ी विचित्र

होती है। ये लोग लड़ाई पर जाते समय विना बाँह की एक कुर्ती पहनते हैं, जिस पर क़ुरान की आयतें लिखी रहती हैं । उसके नीचे वे जाँघों तक का एक लँगोट या जाँधिया पहनते हैं, जिसके ऊपर वे अपना सारंग या तहमत बाँधते हैं। उस सारंग की गाँठ के नीचे वे अपनी कटार खोंसते हैं, जिसकी मूठ बाहर निकली रहती है।

इन लोगों का मुख्य शस्त्र क्रिस है, जो एक छोटा खंज़र

या कटार जैसा होता है। उसमें लकड़ी या हाथीदाँत की सुन्दर मूठ लगी रहती है श्रीर उसका फल सीधा या ख़मदार होता है। इनकी तलवारें बड़ी चौड़ी किन्त छोटी होती हैं। इनका सबसे अधिक काम का श्रौजारपारँग या गोलक नामक एक भारी छुरी होती है, जो जंगलों में जाते समय साथ रखी जाती है। भाड़ियाँ काटने, रास्ता साफ़ करने श्रीर हिंसक जन्तुत्रों से श्रात्मरत्ता करने में वह ख़ूब काम आती है। मलाया का कोई भी किसान बाहर जाते वक्त उस छुरी को साथ रखने से नहीं चुकता।

मलय जातिवाले अब मलाया प्रायद्वीप की अन्य द्सरी पड़ोसी जातियों से बहुत कुछ हिलमिल गए हैं, जिससे शुद्ध मलय कम ही मिलते हैं। कल-कारख़ाने खुल जाने से उनकी जीवनधारा श्रव नई गति से बहने लगी है श्रौर वे सभ्य बनते जा रहे हैं। साथ ही उनमें जुत्रा खेलने श्रीर शराव पीने का व्यसन भी बढ़ता जा रहा है।



मलय लोगों के ऋलावा इस प्रदेश की अन्य एक जाति के लोग 'सेमांग' कहलाते हैं। ये मलाया के सबसे प्राचीन निवासी हैं श्रौर उत्तरी पेराक, केदा, केलनतॉन, त्रैगानू स्रौर पेहाँग के उत्तरी इलाकों में रहते हैं। ये नीयो जाति की एक शाखा की सन्तान हैं; जो अंडमान-निवासियों, फिलिपाइन के बाशिन्दों स्रौर मध्य श्रफ़ीका की बौनी जातियों से बहुत मिलती-जुलती है। इनमें पुरुषों के कद का ख्रौसत ४ फ़ीट ६ इंच स्रौर स्त्रियों का ४ फ़ीट ५ इंच के लगभग होता है। सेमांग जातिवालों के पूर्वज सम्भवतः दिल्णी एशिया से स्राए थे। यहाँ स्राकर उनकी सम्यता का विकास विल्कुल न हो सका स्रौर वे लगातार बर्वर ही रहे।

सेमांग लोगों का रंग काला या गहरा भूरा होता है, उनका सिर लम्बाई लिये हुए गोल, माथा छोटा श्रौर नाक के ऊपर उभरा हुआ, नाक छोटी, दबी हुई और सिरे पर नुकीली-सी, श्राँखें बड़ी, होट साधार एतया भरे हुए, मुँह चौड़ा, ठुड्डी छोटी ऋौर जवड़ा विस्तृत होता है। इनके केश काले या गहरे भूरे होते हैं। सिर पर केशों के घने बुमावदार गुच्छे ऊगर की स्रोर उठे रहते हैं। इनकी भुजाएँ लम्बी ऋौर पैर छोटे होते हैं। ये खेती-बारी नहीं करते ऋौर न दस्तकारी ही जानते हैं। केवल बाँस या पौधों के रेशों से टोकरियाँ वग़ैरह बनाना ये जानते हैं । सेमांग लोग मछुली मारते ऋौर बड़ी सफ़ाई से जंगली जानवरों का शिकार कर लेते हैं। धनुष-बाण तथा फूँकनेवाले बाँस के चोंगे श्रीर बर्छों से वे शिकार करते हैं। उनका त्र्याहार जंगली कन्द-मूल, मछलियाँ तथा पशु-पिच्यों का मांस ही होता है। श्राधिकतर वे गुफाश्रों में रहते हैं या पेड़ों की डालों के बीच में पत्तियों तथा फूस के भोपड़े बनाकर उन्हीं में बसते हैं।

सेमांग पुरुष पेड़ों को छाल का बना हुआ एक कपड़ा कमर में लपेटे रहते हैं, जो छाल को लकड़ी के हथौड़े से क्टकर बनाया जाता है। स्त्रियाँ उसी छाल का बना हुआ एक ऊँचा घाँघरा पहनती है। बहुतेरे स्त्री-पुरुष बिल्कुल नंगे भी रहते हैं। गोदना गोदाना या शरीर पर घाव करके नक्काशी करना उनमें बहुत प्रचलित है। इसके लिए गन्ने की पत्ती और कोयले का चूर्ण काम में लाया जाता है। ये लोग बाँस के बाजे बनाते हैं, जिनमें एक प्रकार का तम्बूरा, नाक से बजनेवाली बाँसुरी और वंशी प्रमुख हैं। त्यौहारों के अवसर पर वे ख़ूब नाचते-गाते हैं और सभी स्त्री-पुरुष पत्तियों से शृंगार करके उस समारोह में सम्मिलित होते हैं। वे अपने मुर्दे कुन्नों में गाड़ते हैं और उन्हीं में उनके लिए खाना-पानी भी रख देते हैं।

सेमांग जाति के कुछ-कुछ सभ्य लोग ऊपरी पेरॉक के इलाक़े में पाये जाते हैं श्रीर उनको खेती-बारी तथा पेड़-पौधे लगाने का कुछ ज्ञान है। पिछले वर्षों में श्रनेकों बार पड़ोसी जातियों ने उन पर श्राक्रमण किए हैं—विशेषकर सकाई जाति ने उनको बहुत सताया है। मलाया प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में बहुतेरे सेमांग स्त्री-पुरुष क़ैदियों की दशा में दिखाई देते हैं।

दूसरी एक प्राचीन जाति, जो मलाया प्रायद्वीप में पेरॉक के दिच्छा भाग, सेलांगोर ऋौर पेहाँग में पाई जाती है, 'सकाई' के नाम से प्रसिद्ध है। मलाया के गाँवों में सकाई लोग चारों त्र्योर फैले हुए पाए जाते हैं, किन्तु मलय लोगों से वे इतना ऋधिक मिल गए हैं कि उनकी मौलिकता सर्वथा नष्ट हो चुकी है। सकाई प्रायः नाटे क़द के होते हैं ऋौर उनमें बिरला ही कोई साढ़े चार फ़ीट से ऋधिक लम्बा दिखाई देता है। उनके शरीर का रंग गहरा भरा होता है, किन्तु उसमें एक ग्रद्भुत लालिमा दिखाई देती है। प्लूस, किन्ता श्रीर नैनगिरी के ज़िलों में रहनेवाले सका-ईयों का रंग ऋघिक साफ पाया जाता है। सकाई लोगों की त्राकृति बुरी नहीं होती ! उनका सिर बड़ा, बाल काले या भूरे श्रौर घुँघराले, ठुड्ढी नुकीली श्रौर सुडौल, माथा चौड़ा, भौं हें पतली, नाक छोटी ख्रौर सिरे पर गोल, भुजाएँ लम्बी तथा शरीर की बनावट त्राकर्षक होती है। मलय जातिवालों से विशेष सम्पर्क रखने के कारण सकाई लोगों के रीति-रिवाज ख्रौर रहन-सहन में काफ़ी परिवर्त्तन त्रा गया है। उनका त्राहार कई तरह का होता है। जंगलों में रहनेवाले सकाई जंगली कन्दमूल, तथा बाँस के चोंगे से शिकार मारकर खाते हैं। जो सकाई गाँवों में रहते हैं, वे त्रालू, चावल, ज्वार, गन्ना, त्रादि की खेती करते हैं श्रौर यही वस्तुएँ उनका मुख्य भोजन हैं। जंगली सकाई लोगों का बाँस का चोंगा एक विचित्र शस्त्र होता है। एक ख़ास तरह का बाँस, जो ६ से ८ फ़ीट तक लम्बा होता है श्रौर जिसमें एक भी गाँठ नहीं होती, एक दूसरे मोटे बाँस के भीतर रख दिया जाता है, जिसमें वह मज़बूत बना रहे। उस पनले बाँस में एक छोर से दूसरे छोर तक

पतला छेद किया जाता है। तब एक प्रकार के ताड़ की पत्तियों को चीरकर उनकी रगें निकाली जाती है, जिनको सुखाकर तीर बनाए जाते हैं, जो मोटी सिलाई करने की सुई से अधिक बड़े नहीं होते। उन तीरों के सिरों को ज़हर में बुक्ताया जाता है, जो एक प्रकार के पेड़ से निकलता है। ये तीर नरकुल या सेंठे के टुकड़ों में रखे जाते हैं और उन

दुकड़ों को समेटकर एक तरकस में रखा जाता है, जो कमर से बँधा रहता है। एक तरकस में ३० से ५० तक ऐसे दुकड़े ख्राते हैं, जिनमें से प्रत्येक में एक-एक तीर होता है। जब शिकार करना होता है तब शिकारो किसी पशु या पत्ती की ख्रोर निशाना ताककर उस बाँस के ख्रन्दर तीर रखकर पूरे ज़ोर से उसे मुँह से फूँकते हैं। बस, तीर उड़कर ठीक निशाने पर जा लगता है। सुना जाता है कि तीस क़दम की दूरी तक इस चोंगे से निशाना मारा जा सकता है।

सभी सकाई श्रिधिकतर ख़ानाबदोश होते हैं श्रीर पेड़ों के नीचे घास-फूस तथा पत्तियों के फ्रोंपड़े बनाकर रहते हैं। वे छाल के बने हुए कपड़े के वस्त्र पहनते श्रीर सेमांग लोगों की माँति

श्रपने चेहरे पर गोदने द्वारा चित्र बनवाते हैं। वे बड़ी सुन्दर चटा-इयाँ बुनते ग्रौर टोकरियाँ बनाते हैं, मगर कपड़ा बुनना या मिट्टी के बर्त्तन बनाना उनको नहीं श्राता। सेमांग जाति की तरह उनमें भी शादी-ब्याह की वि-चित्र रहमें प्रच-लित हैं।



जब कोई मर जाता है तो उसे एक बाँस पर लटकाकर दूर जंगल में ले जाते हैं। वहाँ उसे छाल के बने हुए नए वस्त्र पहनाए जाते हैं त्रौर तब कब खोदकर उसे गाड़ देते हैं। उसके सब पुराने कपड़े वहीं त्राग में जला दिए जाते हैं। कब को मिट्टी से तोपकर उस पर चावल वो दिए जाते हैं त्रौर उसे पानी से सींच देते हैं। उसके चारों क्रोर केले के



पेड़ भी लगा देते हैं, जिसमें स्वर्गीय त्रात्मा भूख लगने पर उनको खासके! तदनंतर वहीं पर एक तिकोना भोपड़ा मृतक के रहने के लिए बना दिया जाता

है। यह भोपड़ा डेंद्र फ़ीट ऊँचा होता है श्रौर लकड़ी के लट्टों पर बनता है। उसकी छत पत्तियों से दकी होती है श्रौर प्रवेश-द्वार पर एक छोटी-सी सीदी लगा दी जाती है, जिसके द्वारा मृतक की श्रात्मा भीतर जा सके!

सकाई लोगों में कई अनोखी धार्मिक रस्में प्रचलित हैं, जिनमें सबसे अधिक उल्लेखनीय है अपने किसी एक त्यौ-हार विशेष के अवसर पर जलते हुए अंगारों पर नंगे पैर चलने की रस्म, जो संसार की अन्य कुछ जातियों में भी प्रचलित है।

सकाई लोग ऋपनी जातीय भाषा में तीन से आगे गणना नहीं कर सकते। उनके यहाँ तीन तक के ही ऋंक हैं। बहुत कम लोग चार या पाँच की गिनती जानते हैं। इससे ऋगो की गणना के लिए वे ऋनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं। कुछ सकाई मलय जाति में प्रचलित दस तक के ऋंकों का प्रयोग करते हैं, किन्तु उनके नाम वे ऋपनी ही भाषा में मनमाने रख लेते हैं।

विद्वानों का कथन है कि सेमांगों की तरह सकाई जाति भी मलाया प्रायदीप की सबसे पुरानी जाति है श्रौर मलय जातिवालों के श्राने से पहले से ही वहाँ रहती श्राई है। श्राजकल सकाई लोगों की संख्या बहुत घट गई है श्रौर कोई श्राश्चर्य नहीं कि वर्तमान सभ्यता के प्रवाह में उनका शीघ ही लोप हो जाय।

## वेद्दा

## पाषागा-युग का प्रतिनिधित्व करनेवाले लंका के आदिम निवासी

सहायता के विना आग सुलगाइए तो आप आश्चर्य से उसका मुँह ताकने लगेंगे। आपकी समफ में सर्वसाधारण के लिए आग जलाने का कोई दूसरा साधन है ही नहीं। परन्तु बात वास्तव में वैसी नहीं है। आइए, हम आपको लंका या सीलोन कहे जानेवाले उस दिल्ली द्वीप के भीतरी प्रदेशों में ले चलें, जहाँ घने जंगलों के बीच में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए दो नंग-घड़ग जैसे मनुष्य पत्थर के दुकड़ों और लकड़ी के एक छोटे डंडे की सहायता से आग जला रहे हैं। वे उन पत्थरों को लकड़ी के साथ इस प्रकार रगड़ते हैं कि उनसे चिनगारी निकल पड़ती है जिससे लकड़ी सुलग जाती है। पास जाकर देखिए, वे भी आप ही जैसे मनुष्य हैं, यद्यपि उनके बदन पर एक मामूली लँगोट के सिवा और कुछ भी नहीं है। यही लंका के प्राचीन निवासी

माने जाते है श्रौर 'वेदा' के नाम से पुकारे जाते हैं। नए अग की सम्यता से को सों दूर रहकर ये सदियों से इसी प्रकार श्रपने जंगली जीवन में सुखी हैं। उनको दूसरे किसी जीवन की चाह नहीं। शिकार करना श्रौर उसके द्वारा श्रपना भरण-पोषण करना यही उनकी दिन-चर्या है।

संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों में लंका में राचसों का होना बतलाया गया है। ये वेदा

जातिवाले उन्हीं त्रा-दिमराच्नसों की सन्तान तो नहीं हैं १ कोई नहीं जानता । बस उनके विषय में इतना ही पता चलता है कि लंका द्वीप के वे सबसे प्राचीन निवासी हैं। सन् १६४४-१७६६ के बीच जब लंका द्वीप पर डच लोगों का ऋाधिपत्य था, उस समय द्वीप के धुर उत्तर तक वेदा लोगों की बस्तियाँ थीं, परन्तु ऋाजकल ये लोग उत्तर-पूर्व के प्रदेशों ऋौर जंगली इलाक़ों में ही पाए जाते हैं। बत्तिकलोक्षा के निकट समुद्री किनारे तक वे लोग बिखरे हुए हैं।

वेद्दा जाति उन द्रविड़ जातियों की एक उपजाति है, जो श्रायों के श्राने से पहले दिल्ला भारत में निवास करती थीं। इतिहास-युग से सैकड़ों वर्ष पूर्व, दिल्ला भारत की श्रानेक जातियाँ नए उपनिविशों की खोज में सामूहिक रूप से चल पड़ी थीं, जिनमें से कुछ तो लंका द्वीप में बस गई श्रोर कुछ श्रॉस्ट्रे लिया महाद्वीप तथा उसके पार्श्वचर्ती भूभागों में जाकर रहने लगीं। लंका में बस जानेवाली

उन्हीं प्राचीन जातियों के लोग वेहां जाति के पूर्वज माने जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि आज से दो सहस्र वर्ष पूर्व जब राजा विजय ने अपनी सेना की सहायता से लंका द्वीप को जीत लिया, तब वहाँ के आदि निवासी भागकर जंगलों और पहाड़ों में जा छिपे। उन्हीं की सन्तान वेहा हैं।

जिस भूभाग में वेदा
लोग रहते हैं, वह ६०
मील लम्बा श्रीर लगभग
४५ मील चौड़ा है।
वर्त्तमान वेद्दा जातिवाले दो वगों में विभाजित हैं—एक काले



पत्थरों को रगड़कर श्राग सुलगाकर खाना पकाते हुए वेदा लोग

या जंगली वेहा श्रौर दूसरे गए या श्रध-सभ्य देहाती वेहा। इन वेहा जातिवालों का जीवन श्रौर रहन-सहन का ढंग बिल्कुल श्रसभ्य जातियों-जैसा है, श्रौर उनकी बोली सबसे निराली है। वह प्राक्शार्यकालीन जान पड़ती है। वह सिंहली भाषा से कुछ मिलती है, किन्तु उसमें संस्कृत या पाली का किंचित् भी श्रंश नहीं पाया जाता। उनकी भाषा का शब्दकोष बहुत सीमित है, जिसके कारण बातचीत में

वे संकेतों श्रीर चिह्नों का
श्रिषक श्राभय लेते हैं।
उनकी भाषा में केवल प्रतिदिन व्यवहार में श्रानेवाली
वस्तुश्रों तथा प्रकृति के
सर्वोत्कृष्ट चमत्कारों के नाम
ही होते हैं, जिनका वे
बड़ी ख़ूबी से बखान किया
करते हैं। उनकी बोलचाल को श्रन्य जातिवाले
विल्कुल नहीं समभ पाते,
किंतु वे सिंहलियों,पर श्रपना
श्राशय प्रकट कर लेते हैं।

जंगलों में रहनेवाले वेदा लोगों का रंग काला होता है। उनकी नाक चिपटी, सिर छोटा और बाल कमर तक लम्बे तथा उलके हुए होते हैं। उनकी मूछें और दादियाँ लम्बी, धनी और फैली हुई होती हैं, जिनको बे कभी नहीं छाँटते। देखने में वे बड़े बदसूरत श्रौर भौंडे होते हैं। क़द में बिरला ही कोई उनमें पाँच फ़ीट से ज्यादा होगा। उनका बदन इकहरा किन्तु गठा हुआ होता है। वेहा श्रौरतें भी वैसी ही कुरूप होती हैं ऋौर प्रायः नंगी रहती

हैं। इन लोगों में शादी-ज्याह के कोई नियम नहीं माने जाते श्रीर इनके बच्चे बड़े दुबले-पतले श्रीर कमज़ोर होते हैं। वेदा पुरुषों का पहनावा केवल कपड़े का एक छोटा टुकड़ा मात्र होता है, जिसका एक छोर सामने लटकता है तथा दूसरा कमर में बँधी हुई मूँज की एक मेखला में पीछे की तरफ़ लिपटा रहता है। वेदा लोग पहाड़ों की गुफाश्रों, पेड़ों के खोखले तनों या छाल के बने भोपड़ों में रहते हैं। उनके

भोपड़ों को सिंहली भाषा में 'स्कुला' कहते हैं।

वेदा जातिवालों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे दूसरी जातियों के सम्पर्क में श्राना पसंद नहीं करते। देहातों के ऋर्धसभ्य वेहा भी श्रन्य लोगों से केवल उतना ही मेल-जोल रखते हैं जितना कि उनको त्राव-श्यक प्रतीत होता है। श्रपनी जाति के श्रतिरिक्त वे किसी दूसरी जाति में विवाइ-संबंध कभी नहीं करते । इतना ही नहीं वरन देहात के श्रीर जंगल के वेदा लोग भी एक दूसरे में बड़ा भेद मानते हैं श्रीर श्रापस में कभी शादी-ब्याह नहीं करते। वेदा लोग स्वभाव से सरल, शर्मीले श्रौर सादी रहन-सहन पसंद करनेवाले होते हैं। उनके मुख्य श्रस्त्र-शस्त्र धनुष-बाग्र श्रौर लाठी हैं। शिकार से ही वे जीवन-निर्वाह करते हैं। इसलिए साधारणतया वे जंगलों में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं । उनके घतुष लचीली लकड़ी के

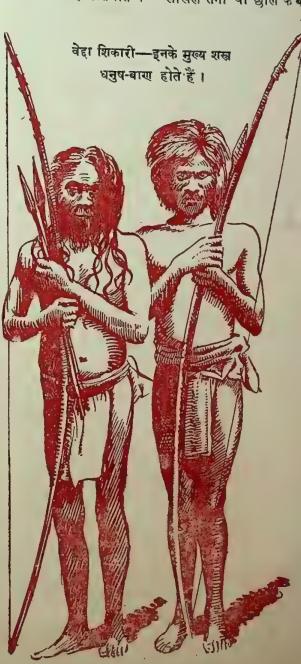

बनते हैं, जिन पर मूँज या सन की डोरी चढ़ाई जाती है। लकड़ी के पतले बाण, जिनके सिरेपर लोहे के नुकीले फल लगे होते हैं, वे अपने आप बना लेते हैं। उनकी लाठी के सिरेपर भी लोहा या पत्थर लगा रहता है। वे प्रायः हाथों और पैरों की सहायता से धनुष चलाते हैं और बड़ा अच्छा निशाना लगानेवाले होते हैं। पशु-पित्यों का शिकार

करने के श्रलावा वे पोखरों तथा तालाबों के जल में ज़हर मिलाकर मछुलियाँ भी पकड़ते हैं। जंगली मधुमिक्खयों के छुत्तों से वे बड़ी श्रासानी से शहद निकाल लेते हैं श्रीर उसे बड़े चाव से खाते हैं। कंद-मूल, जंगली फल, जड़, श्रनाज, पत्ती, चम-

गादड़, कौए, उल्लू, चील्ह, स्नादि सब कुछ वे खा जाते हैं। केवल रीछ, हाथी स्नौर मैंसे का मांस वे नहीं खाते।

वेहा जातिवाले
मांस को बहुत दिनों
तक ताज़ा रखने की
विधि भी जानते हैं।
किसी पेड़ के तने को
भीतर से खोखला
करके उसके भीतर
वे हिरन या दूसरे
जानवरों का
मांस रखकर
उसे शहद से
ऊपर तक भर



कनी मिट्टी की तह लगाकर उस तने का मुँह वे बिल्कुल बन्द कर देते हैं। इस प्रकार से रखा हुआ मांस बहुत दिनों तक ख़राब नहीं होता और कभी भी ज़रूरत के समय वे उसे निकालकर काम में ले सकते हैं। ये लोग मांस को आग में भूनकर खाते हैं। गिलहरी, गिरगिट, और बंदर का भुना हुआ मांस उनको बहुत प्रिय होता है। गरमी के दिनों में जब पानी सूखने लगता है, तब किसी छिछले पोखर या ताल के किनारे वे छिपे बैठे रहते हैं। ज्योंही कोई हिरन या जंगली जानवर वहाँ पानी पीने ख्राता है, त्योंही धनुष-बाण् से वे उसे मार गिराते हैं। शिकार ही उनका मुख्य उद्यम है। वे शिकारी कुत्ते भी पालते ख्रौर उनसे काम लेते हैं। जंगली वेदा बहुत ही कुशल शिकारी होते हैं। वे सधन

जंगलों में घूमते हुए हाथियों को बड़ी सफ़ाई से पकड़ लेते हैं श्रीर उन्हें पालत् बना लेते हैं। ये लोग श्रपने पितरों, मूतप्रेतों, नच्त्रों श्रीर श्रनेक विचित्र देवी-देवताश्रों की पूजा करते हैं। इनका धर्म एक प्रकार की मूर्ति-पूजा ही है। पूजा के श्रवसर पर ये

> लोग इकट्टा होकर नाचते स्त्रौर ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाते

हैं। इनका विश्वास है कि ऐसा करने से बुरी ख्रात्माएँ भाग जाती हैं ख्रौर दिवंगत पितरों को त्रास नहीं देतीं। ये मृतक को न जलाते हैं ख्रौर न धरती में ही गाड़ते हैं। इनके यहाँ का नियम यह है कि मृतक का शव जंगल के बीचोबीच पत्तियों से ढककर रख दिया जाता है, जिसे बाद में जंगली पशु-पत्ती खा जाते हैं।

ईश्वर है अथवा नहीं, इस संबंध में वेहा जातिवालों को कुछ नहीं मालूम । ईश्वर क्या है, यह भी वे नहीं जानते और न जानने की इच्छा करते हैं। भविष्य

की बात भी वे नहीं जानना चाहते। उनके यहाँ मंदिर, वेदी, प्रार्थनागृह, मंत्र-जंत्र, तावीज़ त्रादि कुछ भी नहीं होता। केवल उनके कुछ रिवाज ऐसे हैं जिनके त्र्यवसर पर वे इकट्टा होकर नाचते-गाते हैं।

वेदा लोगों की प्रत्येक उपजाति का एक प्रधान या सरदार होता है, जो बहुयत से चुना जाता है। सब लोग उसकी आजा का पालन करते हैं, लड़ाई-फगड़ों में उसका ही फ़ैसला मानते हैं और उसका आदर करते

हैं। प्रत्येक बस्ती में पेड़ों के ऊपर एक बहुत ऊँचा मचान-जैसा बँधा रहता है, जिस पर बैठकर लोग पहरा देते हैं, क्योंकि हाथियों तथा दूसरे जंगली जानवरों का वहाँ बड़ा ख़तरा रहता है। वेद्दा लोग रीछ से बहुत डरते हैं ग्रौर उससे विशेष सतर्क रहते हैं, क्योंकि वह प्रायः उनके इकटा किये हुए शहद को खा जाया करता है।

यदि कोई आपसे पूछे कि रुपया-पैसा किसे प्रिय नहीं होता तो आप तुरन्त वेदा लोगों का उदाहरण दे सकते हैं। वास्तव में वेदा जातिवाले रुपये-पैसे की सूरत देखकर दूर भागते हैं! उनमें से किसी व्यक्ति को पैसा दीजिए तो वह फेंक देगा। हाँ, छुरी, चाक, कुल्हाड़ी, गहरे रंग का भड़कीला वस्त्र या पीतल का बर्चन दीजिए तो वह सहर्ष ले लेगा और आपको धन्यवाद देगा। उन लोगों में रुपये- पैसे का चलन है ही नहीं, अक्सर व्यापारियों से वे लोग अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ ख़रीदकर बदले में मधु-मिक्खियों का मोम, हिरन की खाल और सींग दे देते हैं।

गाँवों में रहनेवाले गर्गा-वेद्दा ऋर्ध-सम्य होते हैं और छोटे-छोटे घर बनाकर उनमें रहते हैं। वे लोग खेती करते हैं और बाहरी दुनिया से व्यावसायिक सम्पर्क भी रखते हैं। वे सब जाति और वर्ण के मनुष्यों से मिलते-जुलते हैं, मगर अपने कार्य के ऋतिरिक्त वे भी प्रायः अन्य जातिवालों से ऋलगही रहना पसंद करते हैं। उनका एकाकी सामाजिक जीवन वास्तव में विचित्र है।

## गोंड

#### भारतवर्ष की सबसे प्राचीन जंगली जाति

विड़ जातियों के सबसे प्राचीन वंशज, जो ग्राज दिन भी भारतवर्ष में पाए जाते हैं, वनवासी गोंड के नाम से प्रसिद्ध हैं। त्रावादी की दृष्टि से तथा ऐतिहासिक महत्व में, गोंडों से पुरानी जाति भारतवर्ष में दूसरी नहीं है। सन् १६११ में उनकी संख्या तीस लाख थी जो ऋब तक बहत बढ़ गई होगी। अकेले मध्य प्रान्त में ही उनकी संख्या तेईस लाख है। मध्यभारत, विहार श्रौर उड़ीसा में उनकी श्राबादी दो लाख पैंतीस हज़ार के लगभग पाई जाती है। इसके अतिरिक्त आसाम, मद्रास और हैदराबाद के इलाकों में भी श्रल्पसंख्यक जातियों में उनकी गणना की जाती है। लगभग पचास हज़ार प्रवासी गोंड त्र्यासाम के चाय के बग़ीचों में मज़दूरी करते हैं। मध्यप्रान्त के दो मुख्य भूभागों में गोंडों की बस्तियाँ ऋधिक हैं। इस प्रान्त के ठीक बीचोबीच में सतपुड़ा का पटार, जिसमें छिन्दवाड़ा, वेतूल, सिवनी और मंडला के ज़िले तथा आसपास के पदेश सम्मिलित हैं, गोंडों की प्रथम त्रावास-भूमि कहा जा सकता है, जहाँ विश्वंखलित पर्वतश्रेणियों श्रौर जंगलों में वे अधिकता से पाये जाते हैं। दूसरा भूभाग अधिक विस्तृत श्रौर दुर्गम पहाड़ियों से घिरा हुआ है श्रौर छत्तीस-गढ़ के मैदानों से दिज्ञ्ण-पश्चिम की ऋोर गोदावरी की तलहटी तक फैला हुआ है। उसमें छत्तीसगढ़ के तीनों ज़िले,

बस्तर श्रीर काँकड़ रियासतें तथा चाँदा का श्रिषिक भाग मिला हुश्रा है। यहाँ गोंडों की संख्या श्रिषिक है। मध्य प्रान्त का यह बहुत बड़ा इलाक़ा पुराने समय में 'गोंड-वाना' के नाम से प्रसिद्ध था श्रीर यहाँ एक जमाने में गोंड लोगों की श्रानेक सम्पन्न रियासतें थीं।

गोंड नाम की उत्पत्ति के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ भी पता नहीं चलता। ऋनुमानतः यह नाम सम्भवतः हिन्दु श्रों श्रीर मुसलमानों का रखा हुआ है, क्योंकि गोंड लोग श्रपने को "कोईत्र" या "कोई" कहते हैं। विद्वानों के कथना-नसार, प्राचीन काल में गोंड श्रौर खोंध, दक्तिण भारत की एक ही जाति थी, किन्तु उत्तर की ख्रोर जो लोग बढ़ त्राए वे गोंड कहलाने लगे और दिश्य के लोग खोंध के नाम से प्रसिद्ध हुए। गोंड लोगों की प्राचीन त्राख्या-यिकाएँ भी इसी वक्तव्य का समर्थन करती हैं। श्रारम्भ में, मध्यप्रान्त राजपुतों के शासन में था ऋौर छुठी शता-ब्दी से बारहवीं शताब्दी तक उनकी कई पीढियाँ वहाँ राज्य करती रहीं। इसके उपरान्त, चौदहवीं शताब्दी तक उन शासकों का कुछ भी पता नहीं चलता है। सम्भवतः उसी समय गोंडों के स्वतन्त्र राज्यों की स्थापना हुई होगी। बेत्ल में खेरला, छिन्दवाड़ा में देवगढ़, श्रौर गढ़ामराडला में (जिसमें जबलपुर श्रौर चाँदा सम्मिलित ये) गांडों की कई स्व-

तंत्र रियासतें एक ज़माने में प्रस्थापित थीं। जब उत्तर भारत पर मुसलमानों का आक्रमण हुआ तब हिन्दु श्रों की शक्ति का हास होने पर मध्यप्रान्त के हिन्दू राजात्रों को जीत कर सम्भवतः गोंडों ने ऋपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिये थे। इस प्रकार दो-तीन शताब्दियों तक मध्यप्रान्त में गोंड राजा श्रों की तूती बोलती रही। उन्होंने श्रपने राज्यों को अनेक छोटे-छोटे भागों में बाँटकर उन हिस्सों को बहुत-से सदिरों को सौंप दिया था, जो उनके ऋधीन तो रहते थे परन्त उन्हें कर नहीं देते थे। केवल त्रावश्यकता के त्रावसर पर वे अपनी सेना के साथ-साथ राजा की आज्ञानुसार एकत्र हो जाया करते थे श्रौर उसकी सहायता करना श्रपना कर्त्तव्य समभते थे। वे किसी पहाड़ या नदी के स्त्रास-पास बड़े सुटढ़ कोट बनाकर रहते थे, जिन पर तालाब या कुएँ अवश्य बनाये जाते थे। उनकी शासन-प्रणाली समयानुकूल तथा सुव्यव-स्थित थी। मुसलमानों तथा मराठों से अनवरत युद्ध करते-करते गोंडों की शक्ति चीण होने लगी श्रौर धीरे-धीरे उनके राज्यों का स्रन्त हो गया। कालान्तर में विजातियों से सताई गई यह वीर जाति बड़ी खूँख़ार ऋौर भयानक बन गई। वह हरे-भरे मैदानों से निकलकर पुनः जंगलों त्रौर पहाड़ों में सुरिक्त रहने लगी तथा राहचलते यात्रियों को लूटना-मारना श्रौर नए शासकों को चैन से न बैठने देना ही उसका मूलमंत्र बन गया। प्रतिहिंसा से पागल होकर उसने बर्वरता का जामा पहन लिया और जंगलियों की भाँति जीवन-यापन करने लगी। ब्रिटिश शासन की स्थापना होने पर भी उसका यह कम जारी रहा स्रौर बहुत मुश्किल से पुनः वह शान्तिप्रिय प्रजा की भाँति रहने को विवश की गई।

गोंडों की उत्पत्ति के विषय में एक बड़ी मनोरंजक कथा प्रचलित है, जिस पर कुछ-कुछ हिन्दू अनुश्रुति की भी छाप है। उनके कथनानुसार "सृष्टि के आदि में चारों ओर केवल जल-ही-जल दिखाई देता था। तब कमल के पत्ते पर भगवान ने जन्म लिया और वह अकेले ही रहने लगे। एक दिन अपनी भुजा के मैल से उन्होंने एक कौआ उत्पन्न किया, जो उड़कर उनके कन्धे पर जा वैठा, और एक केंकड़ा भी बनाया, जो तैरता हुआ पानी में चला गया। भगवान ने कौए को आज्ञा दी कि उड़कर जाओं और थोड़ी-सी मिट्टी ले आआो। कौआ। बड़ी देर तक इधर-

उधर उड़ता रहा, परन्तु उसे मिट्टी कहीं न दिखाई दी। इतने में उसने केंकड़े को देखा, जिसकी एक टाँग समुद्र की तह तक पहुँची हुई थी ऋौर उसी के सहारे वह पानी पर खड़ा हुन्रा था। कौन्रा बहुत थक गया था, त्रतएव वह केंकड़े की पीठ पर जा बैठा। केंकड़े की पीठ बड़ी को मल थी श्रीर उस पर कौए के पंजों के निशान पड़ गए, जो त्राज भी दिखाई देते हैं। कौए ने केंकड़े से पूछा कि मिट्टी कहाँ मिलेगी । केंकड़े ने जवाब दिया कि भगवान् से कहो कि मेरी देह को सुदृढ़ बना दें तो मैं मिट्टी ले आऊँ। कौए ने जाकर केंकड़े का संदेशा भगवान् को सुनाया। भगवान् ने केंकड़े की पीठ मज़बूत बना दी, जैसी कि वह स्राज तक बनी हुई है। केंकड़ा समुद्र में डुबकी मारकर एक केंचुए को पकड़ लाया। केंचुए की गर्दन पर केंकड़े के नाख़्नों के चिह्न बन गए जो आज तक मौजूद हैं। केंचुए ने अपने मूँह से मिट्टी उगल दी, जिसे लेकर केंकड़ा भगवान् के पास गया। भगवान् ने उस मिद्दी को पानी के ऊपर इधर-उधर बखेर दिया, जिससे धरती के दुकड़े इधर-उधर निकल स्राए। तब भगवान् धरती पर गए श्रीर उनके हाथ पर एक फफोला पड़ गया। उस फफोले को फोड़कर महादेव-पार्वती निकले। महादेव ने मूत्र-त्याग किया, जिससे भाँति-भाँति के शाक उत्पन्न हो गए। पार्वती ने वे शाक खाए श्रीर उनके गर्भ रह गया। उस गर्भ से ब्राह्मणों के ऋट्रारह ऋौर गोंडों के बारह कुल उत्पन्न हुए। गोंड लोग जंगलों में घूमने लगे। उनका व्यवहार हिन्दु त्रों-जैसा नहीं था त्रौर वे सर्वथा जंगली त्रौर सर्व-भत्ती थे। वे गन्दे रहते थे श्रौर पूजा-पाठ, उपासना श्रादि कुछ भी नहीं जानते थे। उनके शरीर की दुर्गिन्ध से जंगल भी सड़ने लगे। उनकी यह दशा देखकर महादेव को कोध उत्पन्न हुस्रा स्रौर उन्होंने कहा कि गोंडों की जाति बड़ी भ्रष्ट है, मैं इन्हें जीवित नहीं रखना चाहता, ये मेरे धवलगिरि पर्वत को नष्ट कर देंगे। उनसे छुटकारा पाने की महादेव ने एक युक्ति सोची। उन्होंने सब गोंडों को एकत्र किया त्रौर त्रपने शरीर के मैल से एक गिलहरी बनाकर उनके सामने छोड़ दी। उसे देखतें ही गोंडों की लार टपकने लगी श्रौर वे उसे श्रच्छा त्राहार समभकर उसके पीछे दौड़े। वे पेड़ों की डालें श्रौर पत्थर लेकर उसे मारने लगे। गिलहरी, जैसा महादेव ने सिखा रखाँ

था, भागकर एक पहाड़ की गुफा में घुस गई। सब गोंड भी उसके पीछे-पीछे गुफा में घुस गए। महादेव ने उस गुफा का द्वार एक भारी पत्थर की शिला से बन्द कर दिया। केवल चार गोंड वाहर रह गए थे, जो कछीकोपा लोहगढ़ की छोर भाग गए और वहीं रहने लगे। पार्वती को गोंडों की वास बड़ी प्रिय थी छोर जब धवलगिरि पर उस वास का छमाव होने लगा तो उन्होंने तपस्या करना छारम्म कर दी। छु: महीने तक पार्वती ने घोर तपस्या

की ग्रौर वत रखा। भगवान का सिहासन डोलने लगा। उन्होंने सूर्य को भेजा कि देखो कौन तपस्या कर रहा है। सूर्य ने पार्वती से ग्राकर पूछा कि उनकी क्या इच्छा है। पार्वती ने कहा कि मेरे गोंड वापस ला दीजिए। सूर्य ने भगवान् को जाकर स्चना दी। भगवान् ने वचन दिया कि वे गोंड वापस श्रा जायँगें। उन दिनों धवल-गिरि पर्वत पर पहिन्दी वृद्ध के पीले-पीले फूल खिल रहे थे। भगवान् ने ग्राँधी, पानी ग्रौर विजली भेजी ग्रौर फूलों में से एक कली पराग बख-रने लगी । सवेरे सूर्यं निक-लते ही कली चटख़ गई स्त्रौर उसमें से "लिंगो" का जनम हुआ। लिंगो बड़ा ही सुन्दर बालक था। उसकी ठुड्ढी

पर एक हीरा जड़ा हुआ था और माथे पर तिलक शोभायमान था। कली से निकलकर वह पराग के ढेर पर जा गिरा। धीरे-धीरे वह बड़ा हुआ और लोहगढ़ के चारों गोंडों से जा मिला। उनके साथ रहते हुए उसने उनको आग बनाना तथा शिकार करना सिखलाया। फिर एक बड़े दैत्य से मित्रता करके उसकी सात लड़कियों को लिंगो अपने साथ लाया। तीन गोंडों से उसने दो-दो लड़िकयों का विवाह करा दिया श्रौर सबसे छोटे को एक ही पत्नी दी। वह गोंडों को भाई कहता था श्रौर उन लड़-कियों को भावज । गोंडों की श्रनुपिस्थिति में भावजें लिंगो से हँसी-ठट्टा करती थीं श्रौर उससे श्रनुचित सम्बन्ध स्था-पित करना चाहती थीं। लिंगो को उनका यह व्यवहार सहन नहीं हुआ श्रौर इस पाप-चेष्टा के लिए उसने भावजों को बहुत बुरा-भला कहा। भावजों ने इस पर श्रपने-श्रपने पितयों से लिंगो की शिकायत की श्रौर उस पर पापाचार का

भुठा अपवाद लगाया ! तब चारों भाई लिंगो को बहका-कर जंगल में ले गए और उन्होंने उसे तीरों से छेदकर मार डाला तथा उसकी श्राँखें निकाल लीं। भग-वान ने देखा कि सदा की भाँति लिंगो उनकी प्रार्थना नहीं करता, इसका क्या कारण है। उन्होंने कौए अर्थात् कागदेवता को लिगो का पता लगाने भेजा। कौए ने लिंगो की मृत्य का समा-चार सुनाया तब भगवान् ने उसे अमृत देकर मेजा कि लिंगों की मृत देह पर छिड़क दो। लिंगो जी उठा। उसे ऋपने चारों भाई गोंडों से घुया हो गई थी। उसने सोचा कि जो गोंड गुफा में बन्द हैं, ग्रब उनको छुड़ाना चाहिए। वह चल दिया



एक माड़िया गोंड युवक

त्रीर मार्ग की विष्त-बाधाएँ फेलता हुन्ना पशु-गित्यों, नदी-नालों, पर्वतों त्रीर सूर्य-चन्द्र त्रादि से उन बन्दी गोंडों का पता पूलते हुए भटकता रहा। राह में एक साधु ने लिंगों को गोंडों के बन्दी होने की पूरी कथा कह सुनाई। लिंगों को बड़ा दुःख हुन्ना। वह तुरन्त ही महादेव की उपासना में लग गया त्रीर त्रपने शरीर की चिन्ता न करते हुए त्रानवरत तप करने लगा। महादेव का न्नासन डोल

उठा। उन्होंने लिंगो की परीक्षा लेने के लिए बहुत-से दुस्तर कार्थ्य उसे सींपे, जिनको उसने पूरा किया। अन्त में प्रसन्न होकर महादेव ने गुफा का द्वार खोल बदी गोंडों को बाहर निकाला और उन्हें लिंगो के हवाले कर दिया। उन गोंडों ने लिंगो के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए उसे अपना पिता माना। इस प्रकार गोंडों का महादेव के बन्दी गृह से छुटकारा हुआ और लिंगो के आदेशानुसार वे अनेक जातियों में विभाजित होकर उस प्रदेश में वस गए।"

गोंडों का देश 'गोंडवाना' कहलाया ऋौर उनकी अनेक व्यावसायिक शाखाएँ हो गईं। पेशे के हिसाब से उनके नाम पढ़ गए, जैसे अगरिया ( लुहार ), बैगा ( भाड़-पुँक करनेवाले ), परधान ( पुरोहित ), सोलाहा ( बर्द्ड ), कोयलामूती ( नर्तंक श्रौर वेश्यावृत्ति करनेवाले ) श्रादि । कालान्तर में ऋन्य जातियों के लोग भी उनमें मिल गए। बस्तर के रहने वाले परजा जाति के लोग ऋसली गोंड हैं। माड़ी तैलंग लोग गोंड श्रौर हिन्दु श्रों के मिश्रण से उत्पन्न हुए। हिन्दू श्रीर द्रविड़ जातियों के संसर्ग से गोंडां की संख्या बहुत बढ़ गई, परन्तु उनकी दो मुख्य शाखाएँ विशेष रूप से प्रसिद्ध हुईं—एक तो राजगोंड, दूसरी खटोला। राजगोंड राजपूतों श्रौर गोंडों के मिश्रण से बने श्रौर खटोला बने गोंडों और अन्य निम्न जातियों के संसर्ग से। राज-गोंडों की गर्मना हिन्दुस्रों में होती है। खटोला लोग नीची जाति कं समभे जाते हैं, परन्तु कहीं-कहीं वे राजगोंडों से विवाह-सम्बन्ध कर लेते हैं । घूर श्रौर रावणवंशी गोंड भो खटोला लोगों में पाए जाते हैं। उनकी भी अनेक उप-जातियाँ हैं, परन्तु राजगोंड अधिकतर ज़िमींदार तथा सम्पन्न व्यक्ति हाते हैं। भिन्न-भिन्न जातियों के सम्पर्क में श्राने पर भी गोंडों ने श्रपने सामाजिक नियमों तथा पूजा-पाठ की रीतियों में अन्तर नहीं आने दिया। उनमें से कुछ ही लागों ने हिन्दू धर्म को अपनाया और बहुत थोड़ी संख्या में वे मुसलमान हुए। मालवा के कुछ राजपूतों ने तो गोंडों से विवाह-सम्बन्ध भी करना स्त्रारम्भ कर दिया था श्रौर उनके वंशज श्रभी तक राजपूत कहलाते हैं। गोंडों की कुछ शाखाएँ अपने को हिन्दू नहीं कहतीं और हिन्दु औं से वे घृणा करती हैं। कुछ इलाक़ों में देवतात्रों की भिन्नता के अनुसार गोंडों की उपजातियाँ बन गई हैं तथा कुछ लोगों ने अपनी जाति का नाम किसी वृज्ञ

या जंगली पशु के नाम पर रख लिया है। ऐसे लोग अपनी जाति के वृद्ध या पशु विशेष को हानि नहीं पहुँचाते वरन् उसको पूजते हैं।

किन्तु त्र्याजकल गोंड लोग शान्तिविय प्रजा वनकर रहने लगे हैं। उनमें स्वाभाविक संकोच की मात्रा ऋधिक पाई जाती है। गोंडों की कुछ जातियाँ कृषि-कार्य में बड़ी कुशल पाई जाती हैं। कुछ लोग भिन्न-भिन्न उपयोगी उद्योग-धन्धों में लगे हुए हैं। कुछ ऐसी जातियाँ भी हैं जो स्रालस्यवश उद्यम से दूर भागती हैं। गोंडों के प्राचीन जीवन पर दृष्टिपात करने से पता चलता है कि किसी समय उनमें सभ्यता का यथेष्ट विकास हो चुका था। वेदों में "दस्युत्रों" के नगरों तथा गाँवों का उल्लेख मिलता है। वे "दस्यु" सम्भवतः यही गोंड रहे हों । मंडला, देवगढ़, खेरला और चाँदा के इलाक़ों में गोंडों द्वारा निर्मित विशाल दगों तथा महलों के ध्वंसावशेष ग्रभी भी पाए जाते हैं, जो उनकी कला-विज्ञता का परिचय देते हैं। इनके ऋति-रिक्त कितने ही जनमार्ग, नदियों के बाँध, तालाब, नहरें श्रीर कुएँ गोंडों के बनाए हुए पाए जाते हैं, जो देखने-वाले यात्री को आशचर्य में डाल देते हैं। साधारणतया गोंडों के गाँव धने जंगलों के बीच में बसे हए मिलते हैं श्रौर उनका जीवन वनवासियों-जैसा बन गया है। वन-वासियों के गुणों का भी उनमें पर्यात समावेश है। उनकी स्पष्टवादिता, सचाई, ईमानदारी श्रीर श्रापत्ति के समय उनकी निर्भयता प्रसिद्ध है। यद्यपि वे ऋपरिचित लोगों से संकोचवश दूर भागते हैं, परन्तु ब्रातिथि-सत्कार उनका विशेष गुण होता है। जो लोग नगरों श्रीर मैदानों में जा बसे हैं, वे कमीने, कायर, दासत्विप्रय ग्रौर धोखेबाज़ बन गए हैं, जिसका मुख्य कारण पड़ोस की अन्य जातियों के संसर्ग त्रीर ऋिवकार में रहना ही कहा जा सकता है। गोंडों की समस्त जाति की कुछ व्यक्तिगत विशेषताएँ समान हैं। उनका नाटा कद, गठीला बदन, चिपटी नाक, मोटे होंठ, खड़े बाल, श्रीर काला रँग उनकी जातीय विशे-षता के परिचायक हैं। पुरुष सिर घुटाये रहते हैं ऋौर चोटी रखते हैं। स्त्रियाँ ऋपने चेहरे ऋौर टाँगों पर गोदना गोदाती हैं। स्त्री-पुरुष दोनों अपने कान में बालियाँ पहने रहते हैं। पुरुष प्रायः एक ही कान में बालियाँ पहनते हैं। स्त्रियाँ पोत तथा रंगीन पत्थरों के दकड़ों की मालाएँ भी धारण

करती हैं। पार्वतीय प्रदेशों ऋौर जंगलों की सीमा पर रहने-वाले लोग बहुत कम कपड़े पहनते हैं। वहाँ स्त्रियाँ पत्तों से ग्रपनी लाज बचाती हैं या कपड़े की एक पट्टी कमर में लपेटे रहती हैं। पुरुष कभी-कभी ऊँची घोती पहनते या अधि-कांशतः लँगोटी ही पहने रहते हैं। पहाड़ों के ऊपर तथा धने जंगलों में रहनेवाले गोंड बिल्कुल नंगे रहते हैं श्रीर श्रपने शरीर पर राख या मिट्टो लपेटे दिखाई देते हैं। वे इतने श्रसभ्य हैं कि वस्त्रों से अपना शरीर ढँकना भी उन्हें बुरा लगता है। भयंकर शीत पड़ने पर वे ख्राग जलाकर उसके चारों श्रोर बैठे बैठे रात बिता देते हैं। यदि कपड़ा पहने हए कोई गोंड उनके सामने आ जाय तो वे डरकर भाग जाते हैं। वनवासी गोंड जंगली कंदमूल, फल तथा पशु-पित्तयों का मांस खाते हैं। चील्ह श्रौर गिद्ध भी उनसे नहीं बचते । वे अपना शिकार धनुष-बाग से करते हैं । सना जाता है कि भीतरी भागों में रहनेवाली कुछ गोंड जातियों में नर-मांस-भक्त की भी प्रथा है, परन्तु इसका कोई स्पष्ट प्रमाण त्याज दिन नहीं मिलता । सम्भव है कि विदेशी लेखकों ने उनको कलंकित करने की भावना से ही ऐसा लिखा हो। इतना अवश्य है कि गोंड सर्वभन्नी कहे जा सकते हैं। कृषि-कार्य करनेवाले गोंड कुटकी श्रौर कोदों बोते हैं, जिसकी उपज वहाँ बहुतायत से होती है। उनके खेती करने के तरीक़े भी एकदम प्राचीन हैं। गोंडों के इलाके में बंजारे बहुत फिरा करते हैं, जिनसे वे अपनी श्रावश्यकता की सभी वस्तुएँ मोल ले लिया करते हैं, जिनमें शकर श्रौर नमक श्रिधक ख़रीदा जाता है। जो, श्ररहर, चना, ज्वार, जनेरा, सरसों ऋौर तम्बाकू की भी गोंड लोग खेती करते हैं। माड़िया इलाके में लड़कों को छोटे-छोटे खेत दे दिये जाते हैं, जिनको वे स्वयं जोतते-बोते तथा उनकी पैदावार से अपना जेबलूर्च चलाते हैं। गोंडवाने का पश्चिमी भाग अधिक उपजाऊ है अपेर वहाँ के रहनेवाले गोंड ऋधिक सभ्य पाये जाते हैं।

जो गोंड हिन्दुस्रों की बस्तियों के स्रासपास रहने लगे हैं, वे उन्हीं की देखादेखी मिट्टी के छोटे-छोटे घर बना लेते हैं। वनवासी गोंड बाँस की दीवालों पर मिट्टी छोपकर स्रोर उन पर पतावर की छत डालकर कोपड़े बनाते स्रोर उन्हीं में रहते हैं। इन कोंपड़ों के मीतर प्रशंपर ऊँची-ऊँची टोकरियाँ, जिनमें स्रनाज भरा जाता है, एक पंक्ति में

रखी रहती हैं, जिनसे उस घर के अलग-अलग दो भाग दिखाई देते हैं। इस घर से मिला हुन्ना एक सायवान बनाया जाता है, जिसके चारों क्रोर बाँस बाँघकर ये लोग एक बाड़ा जैसा तैयार करते हैं। उस सायबान के नीचे मवेशी बाँधे जाते हैं। बसंतर में घरों की दीवालें ४-५ फ़ीट ऊँची श्रीर दरवाज़ा ३ फ़ीट ऊँचा होता है। वहाँ गाँवों में लोग दो या तीन खालहान बना लेते हैं, जिनमें गाँव के सभी लोगों का अनाज जमा रहता है। परन्तु एक दूसरे की चोरी करने का ध्यान उन्हें स्वप्न में भी नहीं स्त्राता। गोंडों के गाँवों में प्रायः छोटे-छोटे मचान बाँधकर खेतों के पास ही घर बना लिये जाते हैं स्त्रीर तीन-चार घर एक दूधरे से मिले रहते हैं। गोंड लोग जनमार्ग के किनारे रहना पसन्द नहीं करते। नया घर बनाते समय वे पहला लट़ा एक प्रकार की लकड़ी का गाड़ते हैं ख्रौर उसके चारों स्रोर पतावर लपेट देते हैं। भिलावे का एक फल और एक ताँबे का पैसा भी उंस लट्ठे को ऋषेण किया जाता है। उस लट्ठे को "खिरखुत देव" कहते हैं, जो घर को सर्व प्रकार के श्रनिष्ट से बचाने की ज्ञमता रखने वाला समभा जाता है। गोंडों के घरों में एक पीतल या काँसे की छोटी-सी थाली, एक लोटा, कुल मिट्टी की हाँडियाँ, एक कुल्हाड़ी, श्रौर मिट्टी का हुनका-चिलम, बस इतनी ही सामग्री रहती है। वनवासी गोंडों को छोड़कर ऋन्य लोगों के पहनावे का ढंग हिन्दुत्रों जैसा ही है। बस्तर ज़िले में गोंड स्त्रियाँ श्रपनी छाती खुली रखती हैं। गर्भिणी होने के पश्चात् उनमें छाती दँकने का नियम है। ख्रियाँ हाथों में काँच, पीतल श्रीर काँसे के कड़े तथा चूड़ियाँ श्रीर पैशें में मोटे मोटे कड़े पहुने रहती हैं। पैरों में आभूषण पहुनने का रिवाज इनमें श्रव कम हो गया है। पुरुष श्रीर स्त्रियाँ, दोनों ही, गले में हँसली पहने दिखाई देते हैं। मंडला में स्त्रियाँ रंगबिरंगे पत्थरों के दकड़े तथा कौड़ियों को एक में पिरोकर हार बनाती हैं, जिन्हें वे बड़े चाव से पहनती हैं। विधवाएँ गले में तागे में पिरोई हुई एक कौड़ी पहने रहती हैं। पीले पोत की मालाएँ पहनने का श्रिधिकार केवल विवाहिता स्त्रियों का ही माना जाता है। गोंड़ स्त्रियों में चोली पहनना वर्जित है श्रौर जो स्त्री ऐसा करती है उसे जाति से बाहर निकाल देते हैं। परिवार के बड़े-बूढ़ों के सामने स्नियाँ अपने आँचल का छोर कमर में नहीं लपेटतीं। यदि कोई स्त्री इस नियम

के पालन में असावधानी करती है तो उसे अभद्र समभा जाता है। लड़कियों के कान काँटे से छेदकर उनमें मोर के पंख या लकड़ी के दुकड़े डाल दिए जाते हैं। वयस्क स्त्रियाँ कानों में "तरकी" या बुंदे पहनती हैं। वस्तर में स्त्रियाँ कानों में अनेक छेद करके बहुत-सी बालियाँ पहने रहती हैं। जिस स्त्री का कान फट जाता है, उसे जाति-च्युत् कर देने का नियम है और बिरादरी को मोज देने के बाद तथा कान अच्छा होने पर ही उसे पुनः जाति में समिसलित किया जाता है!

गोंड पुरुष श्रपने सिर के केश कटाए रहते हैं। जब केंचियों का चलन नहीं था तब वे कुल्हाड़ी से केश छाँट देते थे या उन्हें जला देते थे। वनवासी गोंड श्रभी भी श्रपने केश लम्बे रखाते हैं, जो जटाश्रों की भाँति गुथे श्रीर उलमे रहते हैं। गोंडों के बैगा या पुरोहित लोग वाल नहीं कटाते। स्त्रियाँ बकरियों तथा श्रन्य पशुश्रों के बाल लेकर श्रपने वालों में मिलाकर गूँथती है, जिससे वे लम्बे जान पड़ें। मंडला में, विवाह से पहले गोंड लड़िकयाँ केशों के बीच में सीधी माँग नहीं कादतीं। विवाह होने पर देगा या पुरोहित लड़िकयों की माँग पहले पहल सीधी कादता है श्रीर माथे पर गोदने से चंडी माता की मूर्तिं गोंद देता हैं।

गोंड लोग नित्य प्रति नहीं नहाते, परन्तु हाथ-पैर घो डालते हैं। उनकी समभ में महीने में एक बार स्नान कर लेना पर्याप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो वह यह समभता है कि स्नान न करने के कारण ही ईश्वर कुपित है, अतएव वह स्नान करने की मनौती मानकर अच्छा होते ही ख़ूब नहाता है और भोज भी देता है ! स्त्रियाँ घर का कामकाज या चौका बरतन करते समय कपड़े उतारकर प्रायः नंगी हो जाती हैं, जिसमें उनके कपड़े मैले न हों। कपड़ों के मूल्य का उतना महत्त्व नहीं समभा जाता जितना कि उनकी धार्मिक पवित्रता का । गोंडों का एक देवता जिसे "पॉलो" कहते हैं, कपड़े का एक गुड़ा मात्र होता है। गोंडों में पहले स्त्री-पुरुष सभी गोदना गांदाते थे, परन्तु पुरुषों में इसका रिवाज उठ गया है। स्त्रियाँ सारे शरीर पर गोदना गोदाती है, परन्तु कमर श्रीर नितंबों को छोड़ देती हैं। उनके श्रोक्ता, स्याने श्रौर टोना करनेवाली स्त्रियाँ अपने वत्तः स्थल पर गोदने से अपने देवी-

देवता विशेष की मूर्त्ति श्रंकित करवाते हैं। उनकी धारणा है कि ऐसा करने से उनके शत्रुत्रों का जादू उन पर नहीं चल सकता श्रौर उनके इष्ट देवी-देवता उनकी रत्ता करते हैं। स्त्रियाँ अपने पीहर में ही गोदना गोदाती हैं श्रौर विशेष रूप से विवाह के पहले ही यह कार्य्य हो जाता है। यदि विवाह के बाद गोदना गोदाया जाता है, तो उसका मूल्य उसके माता को देना पड़ता है। गोदने में पशुत्रों तथा घरेलू व्यवहार की वस्तुत्रों के चित्र शंकित किए जाते हैं। गोदने की क्रिया बड़ी कष्टदायक होती है श्रीर स्त्रियाँ श्रवसर पीड़ा से चीख़ने-चिल्लाने लगती हैं, मगर उनके परिवारवाले उनको बलपूर्वक पकड़ रखते हैं। शृंगार के अतिरिक्त यह एक धार्मिक कृत्य समभा जाता है। होली के अवसर पर पुरुष अपने हाथों और पैरों के सारे जोड़ों को जलती हुई सेमर की लकड़ी से दागते हैं। उनका बिश्वास है कि ऐसा करने से नृत्य के समय उनके अंगों में कर्ती आ जाती है।

जैसा हम पहले लिख आए हैं, गोंड प्रायः सर्वभन्ती होते हैं। वे मुग़ें, मुगीं, सुग्रर, घड़ियाल, कुछ विशेष जाति के सर्प, गिलहरी, गिरगिट, छिपकली, कछुए, चूहे, बिल्ली, गीदड़, बन्दर श्रीर गाय श्रादि सब-कुछ खा लेते हैं। खटोला ऋौर राजगोंडों में गाय, भैंस, ऋौर बंदर का मांस नहीं खाया जाता। वे खेतों तथा घर के चूहों का मांस विशेष रूप से पसंद करते हैं। माड़िया गोंड लाल रॅग'की चिउँ-टियाँ बड़ी रुचि के साथ खाते हैं। खेती-पाती करनेवाले या मज़दूरपेशा गोंड चावल या बाजरे का माँड पीते हैं। महुए के फूल कसरत से खाए जाते हैं ऋौर उनकी शराब भी पी जाती है। शराब का इनमें बड़ा व्यसन है श्रीर ये दिन-रात में कई बार शराव पीते हैं। अन्य जातियों का छुआ भोजन गोंड लोग नहीं खाते, यहाँ तक कि ब्राह्मणों से भी उनको परहेज़ होता है। हाँ, होशंगाबाद के रहनेवाले गोंड हिन्दु श्रों का छुत्रा खा लेते हैं, परन्तु उनकी स्त्रियाँ ऐसा नहीं करतीं। राजगोंडों ऋौर हिन्दुऋों में विशेष ऋन्तर नहीं रह गया है और हिन्दुओं के रीति-रिवाज उनके यहाँ भी माने जाते हैं। हिन्दु श्रों में बहुत कम ऐसी जातियाँ हैं जो गोंडों के हाथ का छुत्रा खाती-पीती हों। वे लोग गोंडों को स्रपवित्र स्रौर स्रह्युत जाति के मानते हैं। दोनों की यह पारस्परिक घृणा त्रादि काल से चली त्रा रही है। परन्तु

राजगोंडों के यहाँ ब्राह्मण लोग खाते-पीते हैं, क्योंकि उनको हिन्दु श्रों से पृथक् नहीं समभा जाता। शराव का ऋत्यधिक प्रचार होने के कारण गोंड जाति का भयानक पतन हुआ है। इसी के परिखामस्वरूप उनके बड़े-बड़े राजपरिवारों की महत्ता नष्ट हो गई। कारण यह है कि उनकी धार्मिक रहमें विना शराव के पूरी ही नहीं होतीं ख्रौर शराब को देवता ब्रों

का मख्य प्रसाद समभा जाता है। शराब के अतिरिक्त ताड़ी भी भयं-कर रूप से पी जाती है ऋौर ये लोग प्रत्येक उत्सव-समारोह श्रीर त्योहार के अवसर पर उसका व्यव-हार करते हैं। जन्म के भोज श्रौर मृत्यु की ज्योनार दोनों में ही शराब श्रवश्य पी जाती है। इसी दुव्यंसन के कारण गोंड लोग लाख परिश्रम करने पर भी निर्धन बने रहते हैं, क्योंकि उनकी कमाई श्रौर जमा-• पँजी का ऋधिकांश भाग शराब की

भेंट चढ जाता है। गोंड लोग अपने दोनों हाथों से चुल्लू बाँध-कर पानी नहीं पीते र्वालक किसी नदी या तालाब के किनारे में इ लगाकर पीते हैं। प्रायः सभी गोंड धनुषवाण, कुलहाड़ी, श्रीर छुरे के व्यवहार में कुशल होते हैं श्रीर ब्रारम्भ ैंस ही उनमें युद्ध:एवं शिकार

के इन श्रस्त्र-शस्त्रों का व्यवहार प्रचलित रहा है।

छत्तीसगढ़ तथा आसपास के इलाक़ों में रहनेवाले गोंडों के गाँवों में एक बहुत बड़ा सामान्य जातीय घर होता है, जिसे ''गोतुलगुरी'' कहते हैं। इस घर में गाँव के श्रविवाहित युवक स्त्रौर युवतियाँ रात को एकत्र होकर ना चते-गाते स्त्रौर सोते हैं। कुल गाँवों में दो घर होते हैं, एक युवकों के लिए ग्रौर एक युवतियों के लिए। बस्तर में युवकों की एक संस्था होती है, जिसका एक सर्दार या "कोतवार" होता है। रात्रि को खाने-पीने से निवटकर सब ऋविवाहित युवक पहले सर्दार के पास जाकर उसे सिर नवाते हैं, बाद में युवितयाँ भी त्राकर उसे प्रणाम करती हैं। तब एक-एक युवती और एक-एक युवक मिलकर विभिन्न जोड़े बना लेते हैं ऋौर गोतुल-

> गुरी के भीतर इधर-उधर बैठ जाते हैं। युवतियाँ युवकों के शरीर की मालिश करती हैं, श्रंग दवाती हैं, श्रौर उनके साथ मिलकर गाती श्रीर नाचती हैं। थक जाने के बाद युवक तो सोने को चले जाते हैं ऋौर लड़ कियाँ चाहती हैं तो घर चली जाती हैं श्रथवा वहीं युवकों के पास सो रहती हैं। इस प्रकार इनके पृथक् पृथक् जोड़े परस्पर काफ़ी परिचित हो त्गते हैं। यदि उनके माता-पिता या अभिभावक गए

> > उनकी इस मित्रता पर श्रापत्ति करते हैं तो वे जंगलों में भाग जाते हैं और श्रन्त में माता-पिता को राज़ी होकर उनका परस्पर सम्बन्ध स्वी-कार करना ही पड़ता है। कुछ गाँवों में लङ्कियाँ गोतुल-ग्री में नहीं जाने पातीं। एक ज़िले में ऐसा नियम है कि



साल के आठ महीने तक विवाहित पुरुष भी गोतुलगुरी में सोते हैं श्रौर उनकी स्त्रियाँ श्रपने घरों में ।

जब दो गोंड आपस में मिलते हैं तो वे एक दूसरे को गले लगाते हैं। बड़ों के पैर ख़ूकर उनकी रज मस्तक से लगाने का भी उनमें नियम है। इस अभिवादन को वे "जोहार"कहते हैं। स्त्रियाँ भी इसी प्रकार श्रमिवादन करती हैं।

बड़ी-बूढ़ियों के पैर छुए जाने पर उनके द्वारा छोटों का ललाट या गाल चूमने की प्रथा है। पुरुषों की उपस्थिति में स्त्रियाँ पलंग या त्रासन पर नहीं बैठतीं। स्त्रियाँ त्रपने पति, देवर, जेठ या जेठ के लड़कों के नाम नहीं लेतीं। पुरुष भी अपनी पत्नी या बड़ी साली का नाम कभी नहीं लेता। गोडों में प्रत्येक जाति की एक पंचायत होती है जो त्रापस के भागड़ों त्रीर त्रापराधों का फ़ैसला करती है। सर्वसम्मति से पंचायत के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। जब तक किसी सदस्य का व्यवहार और ग्राच-रण त्रापत्तिजनक नहीं समभा जाता तब तक उसे पंचा-यत में बैठने का ऋधिकार रहता है, अन्यथा उसे तरंत निकाल देते हैं। धार्मिक भूलों तथा ऋपराधों के लिए प्रायश्चित या दराड का विधान पंचायत ही करती है। धोखां, चोरी, साधारण मार-पीट, जालसाज़ी, गाली-गलौजं स्रादि के लिए पंचायत कुछ भी दएड नहीं देती, क्योंकि गोंडों के जातीय नियमानुसार ऐसी बातें श्रपराध की कोटि में नहीं त्रातीं । यदि सरकार ऐसे अपराधी को पकड़कर जेल भेज देती है तो ऐसे व्यक्ति को जातिच्युत कर दिया जाता है, क्योंकि जेल का खाना खाना गोंडों की दृष्टि में भयंकर ऋपराध है। बड़े ऋपराधों के लिए पंचायत दराडस्वरूप भोज का विधान करती है, ख्रौर छोटों के लिए जुर्माना करना पर्याप्त समभ्ता जाता है। जुर्माने की रक्तम का कुछ भाग मेहनताने के तौर पर पंचायत के सदस्य ले लेते हैं ख्रौर बाक़ी शराब ख्रौर दावत में ख़र्च हो जाता है। गोंड लोग देशी शराय को स्रमृत-तुल्य पवित्र सम-भते हैं। छुत्राछुत तथा सामाजिक मर्यादा तोड़नेवाले श्रपराधियों को अपने पाप का प्रायश्चित करना होता है, जिसका ढंग हिन्दुश्रों के प्रायश्चित्त करने के ढंग से मिलता-जुलता है। उदाहरणतः अपराधी को गोबर खिलाया जाता है या गोमूत्र पिलाकर उसका सिर घुटा देते हैं। कभी-कभी अपराधियों को बैलों की जगह हल में जोतकर चलाते हैं ! प्रत्येक दशा में मांस-मिदरा से परिपूर्ण लम्बी-चौड़ी व्यवस्था के साथ भोज देने पर ऋपराधियों के प्रायश्चित्त की. पूर्ति होना समका जाता है श्रीर तब उनको जाति में मिला लिया जाता है।

गोंड लोग संगीत श्रीर नृत्य के बड़े प्रेमी होते हैं श्रीर उनका कोई उत्सव या समारोह इससे ख़ाली नहीं रहता।

पुरुष श्रीर स्त्रियाँ सम्मिलित नृत्य करते हैं श्रीर विचित्र भावभंगी के साथ गाना गाते हैं। उस समय वे नशे में चर रहते हैं और ख़ब आनन्द मनाते हैं। माड़िया गोंडों के नृत्य में केवल अविवाहिता युवतियाँ ही भाग ले पाती हैं। नाचते समय पुरुष चीते, तेंदुए, हिरन तथा अन्य पशुत्रों की खालों के वस्त्र धारण करते हैं स्त्रौर सिर पर मोर के पंखों का ऊँचा मुकुट धारण करते हैं। कमर में कौड़ियों की मेखला ऋौर पैरों में घुँचरू बाँधते हैं। माङ्गिया गोंडों के नृत्य में कम-से-कम तीस गाने-बजानेवाले बुलाएं जाते हैं, जिनका ख़र्च पचास रुपए से कम नहीं होता। स्त्री-पुरुष पहले आमने-सामने दो पंक्तियाँ बनाकर हाथ-पैर मट-काते हुए नाचते हैं, फिर गोल घेरा बनाकर ताल-स्वर के साथ सम्मिलित नृत्य करते हैं । बीच-बीच में पत्तों के दोनों में उनको शराब पीने के लिए दी जाती है। नाचने के साथ ही स्वर मिलाकर सब गाते भी जाते हैं। पुरुष गाने की एक पंक्ति कहते हैं, स्त्रियाँ दूसरी, इसके बाद दोनों मिलकर उसको दुइराते हैं। उनके गाने ऋधिकतर शृंगार-रस के होते हैं। गोंडों की बोली 'गोंडी' में कोई लिखित साहित्य नहीं पाया जाता। कुछ विद्वानों ने चेष्टा करके इस भाषा के शब्दकोश स्त्रौर व्याकरण की पुस्तकें तैयार की हैं।

लोंड अपनी बिरादरी के भीतर शादी-ब्याह नहीं करते श्रौर न श्रपने 'भाइयों' की बिरादरी में ही करते हैं। जिस घराने में वे लड़का-लड़की देते हैं, वहीं सम्बन्ध करना वे अपना अधिकार समभते हैं, और जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता, उसे अधिकारी व्यक्ति को हरजाने की रक्तम देनी पड़ती है। चाचा के लड़के-लड़कियों का स्रापस में सम्बन्ध बुरा नहीं समभा जाता। पहले मामा और फूभी के बच्चों में भी विवाह हो जाते थे, परन्तु ऋब यह प्रथा उठ गई है। बहनों के लड़के-लड़कियों में त्रापस में विवाह नहीं होता । बड़ी साली, चाची, फूफी, भतीजी, सास या सास की बहिन से भी विवाह करना अनुचित समका जाता है ! यदि बाबा किसी कमितन लड़की को ब्याह लाएँ और ब्याह के बाद बाबा की मृत्यु हो जाय तो उसका पौत्र अपनी नई दादों से विवाह कर सकता है! बस्तर ज़िले के निवासी गोंड ऋपनी नातिनों, नाना की पौत्रियों, तथा नानी की बहनों से विवाह कर लेते हैं। माड़िया प्रदेश में यदि विवाह से पहले किसी लड़की को अपनी ही जाति के

किसी युवक से गर्भ रह जाय तो वह उस युवक के घर चली जाती है श्रौर उसके साथ पत्नी की भाँति रहने लगती है। इसको "पैठू" की रस्म कहते हैं। युवक को लड़की के पिता को उसका मूल्य तथा भाई-विरादरीवालों को भोज देना पड़ता है। यदि लड़की सयानी हो जाय श्रीर उसके योग्य वर न मिलता हो तो लड़की के माता-पिता मामा या फफी के लड़के को आजा देते हैं कि वह लड़की को ज़बरदस्ती उठा ले जाए त्रौर घर में डाल ले। ऐसा होने पर, कल दिनों बाद, माता-पिता लड़की की ससुराल जाकर भगानेवाले के साथ नियमानुसार उसका विवाह कर देते हैं। निर्धन लोगों में बिना किसी रस्म के युवक-युवतियाँ साथ रहने लगते हैं श्रौर विवाहित समभे जाते हैं। जब वे समर्थ होते हैं, तब विरादरीवालों को भोज दे देते हैं। विना विवाह के जो गोंड स्त्री रखेल या "पैसाम्डी" बनवर रहती है, उसे उसके प्रेमी के साथ एक रस्म में शामिल होना पड़ता है। दोनों को शरीर पर हल्दी ख्रौर तेल लगाकर तथा खजूर की पत्तियों के मुकुट पहनाकर सिर से नहलाया जाता है श्रौर उनसे महुए की एक डाल के सात फेरे लगवाये जाते हैं। विवाह प्रायः सयाने होने पर ही होते हैं। बस्तर के जंगली माड़िया गोंडों में विवाह से पहले लड़की की सम्मति प्राप्त करना त्र्यावश्यक समका जाता है। लड़कों को भी इस विषय में विचार करने की पूरी स्वतंत्रता दी जाती है। अन्य ज़िलों में माता-पिता ही विवाह तय करते हैं। लड़की का मूल्य चुकाने की रस्म उनमें ऋवश्य मानी जाती है। वर के माता-पिता की ऋार्थिक स्थिति का किंचित् विचार न करते हुए कन्या-पत्त के लोग प्रायः लम्बी रक्तम माँगते हैं, जिसे दिए बिना विवाह-सम्बन्ध पक्का नहीं हो सकता। लड़कियों को इस विषय में कुछ स्वतंत्रता अवश्य है। यदि कोई लड़की किसी युवक के यहाँ ऋपने ऋाप जाकर उसके ऊपर इल्दी श्रौर पानी डाल दे तो उसे पका विवाह समभा जाता विवाहिता स्त्रियाँ यदि अपने पतियों को छोड़ना चाहती हैं, तो वे भी ऐसा ही करती हैं।

हिन्दु स्रों की वैवाहिक-रहमों के ठीक विपरीत, गोंड लोगों में बारात कन्यापच्चवालों के यहाँ से वरपच्चवालों के यहाँ जाती है, जहाँ विवाह-कृत्य सम्पन्न किया जाता है! सम्भ-वतः पुराने ज़माने में वर कन्या को ज़बरदस्ती स्रपहरण करके घर ले त्राता था त्रीर वहीं उससे विवाह करता था। उसी रहम का यह रूपान्तर वर्तमान समय में इस प्रकार प्रचलित हुन्ना है। गोंडों का कहना है कि जब से उनके "दल्हादेव" को, जो गाँव का मुख्य देवता माना जाता है, विवाह-यात्रा के समय बाध उठा ले गया तभी से ऐसा निश्चय किया गया कि वर कन्या के यहाँ न जायगा वरन कन्या ही वर के यहाँ ऋाएगी। इस प्रकार विवाइ-यात्रा के सारे संकट कन्या पर ही बीत जाएँगे ऋौर वर बचा रहेगा! माड़िया गोंडों में जब बारात वर के गाँव में आ जाती है तो बरातियों के लिए कुछ ख़ाली भोपड़ों में जन-वासे का प्रबन्ध कर दिया जाता है। वर का पिता बरा-तियों के पास कुछ भोजन-सामग्री, सुत्रार त्रीर मर्गियाँ भेज देता है श्रौर वे सारा दिन खाते-पीते हुए श्रानन्द से बिता देते हैं। शाम को बरातवाले वर के घर जाते हैं, जहाँ भोज श्रीर नाचने-गाने का समारोह मनाया जाता है। वर-कन्या भी सबके साथ मिलकर नाचते-गाते हैं। दूसरे दिन सबेरे बरात के लोग जनवासे लौट जाते हैं श्रीर खाने-पीने के बाद कन्या के माता-पिता उसे लेकर वर के घर के भीतर पहुँचा देते हैं ऋौर वर के पिता से कहते हैं कि "श्रव यह तुम्हारी पतोह हुई, इसे सम्हालना श्रौर इसे हमारे घर अकेले न आने देना।" लड़की जातीय नियमा-नसार रोतो-चिल्लातो है ऋौर इसके साथ विवाह-कृत्य की समाप्ति समभी जाती है। कुछ ग्रधिक सभ्य जातियों में वर-कन्या को पास-पास बिठाकर उनको नहलाने की भी रस्म है। इसके बाद गाँव के बड़े-बूढ़े उनके सिर पर हाथ रलकर आशीर्वाद देते हैं और विवाह हो जाता है। पर धीरे-धीरे अब गोंड़ों में भी हिन्दुओं के रीति-रिवाज प्रच-लित होते जा रहे हैं।

काँकड़ ज़िले के गोंडों में विवाह की बड़ी विचित्र रस्म प्रचलित है। विवाह के दिन वर-कन्या पुरोहित के साथ नदी के किनारे जाते हैं श्रौर वहाँ पर पाँच या छु: फ़ीट ऊँचे दो नरकुल के दुकड़े लगभग तीन गज़ के श्रन्तर से बराबर-बराबर गाड़ दिए जाते हैं तथा ऊपर एक स्त का धागा दोनों को मिलाते हुए बाँध दिया जाता है। पुरोहित उस धागे के नीचे लेट जाता है श्रौर वर-कन्या उसके ऊपर चढ़कर सात बार कूदते हैं। इसके बाद थोड़ी दूर जाकर वे श्रपने वस्त्र उतारकर फेंक देते हैं श्रौर नग्न होकर

दौड़ते हुए उस स्थान पर पहुँचते हैं, जहाँ नए वस्त्र रखे रहते हैं! ये नए वस्त्र पहनकर वे घर लौट आते हैं। खैरागढ़ के गोंडों में वर ऋौर कन्या एक बड़े तराज, के दो पलड़ों में कम्बलों से ढँककर बिठा दिये जाते हैं। तब पुरोहित वर का कम्बल तथा नाते-रिश्ते की स्त्रियाँ कन्या का कम्बल उतार लेती हैं। इसके बाद सब मिलकर सात फेरे घूमते हैं स्त्रौर प्रत्येक फेरे में विवाह-खम्म को छुते जाते हैं। इसके बाद विना एक दूसरे को देखे वर-कन्या गाँव के बाहर ले जाये जाते हैं। थोड़े फ़ासले से उनको खड़ा करके बीच में एक परदा डाला जाता है श्रीर उनके बीच में धरती पर शराब से एक लकीर खींच दी जाती है। थोड़ी देर बाद, वर परदा हटाकर कन्या पर भापटता है श्रीर उसकी पीठ पर एक घँसा मारता है तथा बकरे के बोलने का शब्द करते हुए उसके हाथ की उँगली में श्रॅगूठी पिन्हा देता है! इसके उपरान्त गाँववाले शराव पीकर नाचते-गाते ऋौर श्रानन्द मनाते हैं। स्त्री-पुरुषों के उस जमाव में जब नशे का पूर्ण श्राधिपत्य हो जाता है, तब वासना का नंगा तारडव शुरू हो जाता है। उस समय लोग अपने श्रापे से बाहर हो जाते हैं।

विवाहेच्छुक वर के पिता यदि कन्या का मूल्य नहीं दे पाते तो बदले में वर कन्या के परिवार में कुछ वर्षों तक दासत्व-कार्य करके उस ऋण को चुकाने के लिए बाध्य होता है। इसके उपरान्त वह कन्या से विवाह कर सकता है। इस अवधि में वह कन्या से न तो मिल-जुल पाता है श्रीर न उसे प्रेम-प्रदर्शन का श्रवसर ही दिया जाता है। प्रायः ऐसा भी होता है कि वर की सेवात्रों का कुछ भी विचार न करके कन्या के माता-पिता किसी मालदार ऋसामी से लम्बी रक्तम लेकर उसके साथ कन्या का विवाह कर देते हैं श्रीर वह बेचारा मुँह ताकता रह जाता है। यदि वह बीच ही में कन्या को ले भागे तो उसके पिता को हर्जाना देना पड़ता है। विधवात्रों के पुनर्विवाह की प्रथा गोंडों में प्रचलित है-पित के मर जाने के बाद विधवा अपने किसी भी देवर या जेठ से विवाह कर सकती है। ऐसे विवाह के ग्रवसर पर गाँव के पंचों तथा बिरादरीवालों को भोज देना त्र्यावश्यक होता है। विधवा-विवाह में वर-कन्या पर हल्दी श्रीर पानी डालकर उनके कपड़े बदलाना या श्रॅग्ठियों का परिवर्तन कराना ही पर्यात समका जाता है। गोंडों में

तलाक-प्रथा भी प्रचलित है। यदि पत्नी दुष्चरित्रा, भगड़ाल या गृहस्थी के प्रबंध में लापरवाइ हो, अथवा बाँभ हो, या उस पर गुप्त जादगरनी होने का सन्देह हो तो तुरन्त तलाक दिया जा सकता है। किन्तु प्रायः तलाक कम ही होते हैं। गोंडों की ग्रार्थिक स्थिति ग्रच्छी न होने के कारण वे बार-बार विवाह का ख़र्च नहीं उठा सकते, अतएव वे एक बार विवाह करने के पश्चात् जैसे-तैसे आपस में निर्वाह कर लेते हैं। पत्नी के दृष्चरित्रा होने पर भी पति प्रायः उसे तलाक नहीं देता, यद्यपि कभी-कभी व्यभिचार के कारण उनमें खुन-ख़रावे की भी नौबत आ जाती है। गोंडों में बहु-विवाह का निषेध नहीं ऋौर जिनके पास पैसा होता है उनको ग्रानेक स्त्रियाँ रखने का बड़ा चाव रहता है। किराए के मजदूरों की अपेद्धा घर की स्त्रियाँ खेती-पाती का काम कहीं श्रिधिक सुचार रूप से करती हैं, श्रतएव उनको बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। जिसके अनेक पत्नियाँ होती हैं, उसे बड़ा ब्रादमी सममक्तर लोग उसका ब्रादर करते हैं। बाज़ार-हाट के अवसर पर लोग अपनी महानता प्रद-र्शित करने के विचार से अपनी स्त्रियों को साथ ले जाते हैं। बालाघाट में एक गोंड के सात पत्नियाँ थीं, जो सदा उसके पीछे एक पंक्ति में चलती हुई बाज़ारों में दिखाई देती थीं!

गोंड लोगों में जादू-टोने, शकुन ब्रादि को बड़ा महत्व दिया जाता है। भूत-प्रेतों की पूजा-उपासन। के ऋतिरिक्त उनमें असंख्य देवी-देवता भी पूजे जाते हैं, जिनको नाना प्रकार के उपचारों, बलिदान, श्रीर पूजा द्वारा प्रसन्न किया जाता है। उधमी देवी-देवता श्रों का गोंडों को बड़ा भय रहता है श्रौर उनको मनाने में उनकी स्नामदनी का श्रिध-कांश भाग ख़र्च होता रहता है। प्रत्येक अवसर पर भोज श्रौर मद्यपान का प्रबन्ध करते-करते गोंड प्रायः ऋणी बन जाते हैं। ये लोग पितरों को भी बिल चढ़ाते हैं। कुछ गोंड ऋपने शस्त्रों, जंगली पशुग्रों तथा जाति के मृत महापुरुषों को भी पूजते हैं। बहुत-से हिन्दू देवतात्रों की भी गोंडों में पूजा होती है। भीमसेन, घीड़ देव, घनश्याम-देव, पालो, बड़ादेव, बूढ़ादेव, बामदेव, बोदिलपीर, आदि श्रसंख्य देवताश्रों के श्रतिरिक्त बाँगडाबाई, दन्तेश्वरी, साली, मुतिया देवी की भी पूजा-उपासना गोंड़ों में होती है। हनुमान, रावण, राम त्रादि को भी किसी-किसी जाति के गोंड पूजते हैं। नज़र लगने से हानि हो जाने, मूठ

وع

१३२

मारने, श्रादि में भी गोंडों का विश्वास है। उनमें श्रोभे, स्याने, भाड़- फूँक करनेवाले बहुत होते हैं, जो उनको ख़ूव ठगते हैं। पुरोहितों श्रौर पुजारियों की भी उनमें कभी नहीं—वे भी इस ग़रीव जाति के रक्तशोषक हैं। जन्म से लेकर मृत्युपर्यन्त जितने भी धार्मिक कृत्य होते हैं, उन सबको प्रत्येक गोंड सम्पन्न करता है, नहीं तो उसे जाति बाहर कर देते हैं।

साधारणतया गोंड लोगों में मृतक को गाड़ देने का रिवाज है, परन्तु कुछ जातियों में दाह-संस्कार भी होता है। उनमें एक रस्म 'मुर्दे को जगाने की'' होती है, जिसमें सब बिरादरीवाले श्रीर सम्बन्धी शामिल होते हैं। उस समय एक भोज दिया जाता है श्रीर शराब पानी की तरह पी जाती है। उसके बाद नाच-गाने की धूम मचती है। किसी के मरते ही ढोल बजाकर गाँववालों को सूचना दी जाती है। सब इकट्टा होते हैं श्रीर श्रपने साथ कुछ, वस्त्र लाते हैं, जो मृतक के साथ ही दफ़ना दिए जाते हैं। मुर्दे के पैर उत्तर की श्रोर करके उसे दफ़नाया जाता है। स्त्रयाँ

कभी-कभी लाश के ऊपर लोहे का एक हलका छल्ला रख देती हैं। मुदें को गांड़ने से पहले दो-तीन दिन तक घर में रखते हैं त्रौर उसकी लाश पर रोते त्रौर शोक मनाते हैं।

कुछ जातियों में मृतक की जिस स्थान पर श्रन्येष्टिकिया होती है, वहाँ उसकी स्मृति में एक बड़ी शिला रख
देने का भी रिवाज है। धनाट्य लोग उस शिला के स्थान
पर पत्थर के बड़े स्मृतिखम्म खड़े कर देते हैं। उन स्मारक
पत्थरों के श्रागे कभी-कभी खाना श्रौर मिद्रारख दी जाती है,
जो इनके धारणानुसार मृतक के व्यवहार में श्राती है। पित
के मरने पर विधवा के हाथों की चूड़ियाँ तोड़ देते हैं। इसके
बाद यदि वह पसंद करती है तो देवर या जेठ से विवाह कर
लेती है। यदि किसी घर में दो-चार व्यक्ति मर जाते हैं तो
उस घर में भूतों का श्रावास समभा जाता है। उस घर
के लोग घर के पिछ्वाड़े की दीवाल में सेंध लगाकर भाग
जाते हैं श्रौर दूसरा घर बनाकर रहते हैं। महामारी का
प्रकोप होने पर गोंड लोग गाँव-के-गाँव खाली करके श्रन्यत्र
चले जाते हैं।

## भील

#### मध्यभारत श्रीर गुजरात के वनवासी

जाति का उल्लेख मिलता है। इसमें सन्देह नहीं कि वे प्राचीन द्रविड़ जातियों के वंशज हैं, जो आयों द्वारा समतल मैदानों और उपजाऊ प्रदेशों से खदेड़े जाकर मध्यभारत के पहाड़ी इलाक़ों में बस गए थे। लोगों का अनुमान है कि उनकी आदिम बस्तियाँ मारवाड़ प्रान्त में थीं, जहाँ से अन्य बली जातियों ने उनको मार भगाया और फलतः वे अरावली पर्वतों, तथा सिन्ध और राजपूताना के जंगली प्रदेशों में जाकर रहने लगे। क्रमशः आधुनिक ख़ानदेश और अहमदाबाद तक उनकी जाति का विस्तार हुआ। उनमें से बहुतेरे सोन, नर्मदा और महानदी के वन्य प्रांतों, सरगुजा और छोटा नागपुर के पठारों, तथा विन्ध्याचल और सतपुड़ा के पार्वतीय इलाक़ों में बस गए। आज भी उनकी प्रिय आवासभूमि तासी, मही और नर्मदा के दोनों

किनारों का पथरीला जंगली भूमाग श्रौर राजपूताने में डूँगरपुर तक फैला हुश्रा पहाड़ी इलाक़ा है। श्रमीरगढ़ के किले के श्रामपास पार्वतीय श्रेणियों, धुन्धुका, रामपुर श्रौर गोगों की रियासतों श्रौर सूरत के उत्तर में राजपीपला तक गुजरात प्रान्त में उनकी घनी बस्तियाँ पाई जाती हैं। उनका देश श्रमी तक भीलवाड़ा कहलाता है। विन्ध्याचल, सतपुड़ा श्रौर श्ररावली पर्वतों के प्रायः सभी पहाड़ी रास्तों पर वर्षों उनका श्रिषकार रहा है। श्रिषकांश भील श्रमी तक श्रपने श्रादिम रीति-रिवाज मानते चले श्राते हैं श्रौर वनवासियों का जीवन व्यतीत करते हैं। सभ्यता की दौड़ में बहुत पिछड़ी हुई यह प्राचीन जाति भारतवर्ष के इतिहास में श्रपना विशेष महत्व रखती है। गोंड लोगों के बाद भील ही यहाँ की श्रादिम जातियों के प्रतिनिधि माने जाते हैं। उनके सम्बन्ध में एक किम्बदन्ती प्रचलित है कि

एक बारं भगवान् महादेव मृत्युलोक की एक वनवासिनी सुन्दर बालिका पर मुग्ध हो गए श्रीर उन्होंने उससे विवाह कर लिया। उससे उनकी कई सन्तानं हुई, जिनमें एक पुत्र विशेषतया उद्दर्ड स्वभाव का, कुरूप श्रीर दुष्ट निकला। उसने महादेवजो के वाहन वृषभ या नंदी का वध कर डाला, जिस पर कोधित होकर महादेवजी ने उसे बस्ती से बाहर निकाल दिया । भील लोग ऋपने को उसी शिव-पुत्र का वंशज कहते हैं, जिसने उनको चोरी, डाका श्रौर लूटमार का पेशा करने की शिचा दी । "भील" नाम से ही किसी ज़माने में डाकुक्रों की उस मयंकर जाति का बोध होता था, जो शान्तिप्रिय प्रजा पर अपने अमानुषिक श्रांत्याचारों से त्रातंक जमाए हुए थी। इतिहास कहता है कि प्राचीन काल में गोंडों की भाँति भीलों ने भी अपने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की थी, जो उनकी वर्तमान स्रावासभूमि से स्रन्यत्र बसे हुए थे। स्रनुमानतः वे जोधन पुर श्रौर मारवाड़ प्रदेश के श्रादि निवासी माने जाते हैं। राजपूताने के इतिहास से ज्ञात होता है कि राजपूतों द्वारा भील उपजाऊ मैदानों से खदेड़ दिए गए, कारण उनसे मोर्चा लेना भोलों की सामर्थ्य के बाहर था। उन्होंने प्रवासी जातियों के निरन्तर प्रत्याक्रमणों से त्राकान्त होकर किसी की अधीनता और दासत्व स्वीकार करने की अपेद्या अपनी जन्मभूमि को छोड़ जनशूत्य सघन जंगलों श्रौर ऊजड़ पार्व-तीय प्रदेशों में भागकर श्रपनी जातीय स्वतंत्रता को श्रद्धाएण बनाए रखना उचित समभा। जहाँ भी उनको जीवननिर्वाह को सुविधाएँ प्रतीत हुईं, वहीं वे जा बसे, किन्तु हर कहीं अपन्य जातियों से सर्वथा दूर रहने में ही उन्होंने अपना कल्याण देखा। एक के बाद दूसरी उठने वाली सभ्यता की लहरें उनकी रहन-सहन को स्पर्श न कर सकीं श्रीर उनका एकान्त जीवन सबसे निराला स्रौर स्रादिम ही बना रहा। ख़ानदेश स्त्रौर मालवा के पहाड़ी प्रान्त स्त्रादि काल से ही उनके अधिकार में रहे और पास-पड़ोस के ज़िमींदारों श्रीर किसानों पर बहुत दिनों तक उन्होंने लूटमार, डाका श्रीर हत्याश्रों द्वारा श्रातंक जमाया। उस समय के शासक-गण लाख चेष्टा करने पर भी ऋपनी सीमित शिक्त द्वारा इस उद्दर्ड जाति का दमन न कर सके। अवसर पाते ही पास की रियासतों में किसी आन्तरिक विद्रोह से लाभ उठाकर भील लोग दलबल से चढ़ त्राते श्रौर लुटमार

का बाज़ार गर्म करके सब-कुछ लेकर भाग जाते। यही नहीं, वे लोगों को भी पकड़ ले जाते ख्रौर उनके बदले भारी रक्तमें वसूल करके तब उन्हें छूटकारा देते। खुले ख्राम वे ख्रपनी माँगें पेश करते थे ख्रौर प्रायः ललकारकर डाके डालते थे। गाँव के बाहर प्रायः किसी मन्दिर की मूर्ति के गले में धमकी के पत्र बँधे हुए मिलते या किसी बड़े पेड़ की डाल में लटकी हुई सूचना मिलती कि ख्रमुक समय पर ख्रमुक व्यक्ति के घर डाका प्रड़ेगा, यदि वह माँगी हुई रक्तम नियत समय पर तथा निश्चित स्थान पर भीलों के पास नहीं पहुँचा देगा।

इस प्रकार के पत्र कोरी धमकी नहीं होते थे। वस्तुतः भील जो कहते थे, वहा कर दिखाते थे। देश के शासक और श्रिधकारी लोग केवल इतना ही कर पाते थे कि इन डाकुश्रों को किसी छल, कौशल या प्रलोभन से फुसलाकर किसी निर्दिष्ट स्थान पर बुलाते स्त्रौर जो डाकू उनकी बातों पर विश्वास कर उनके चंगुल में जा फँसते थे, उन्हें कठोर यंत्रणाएँ देकर मार डाला जाता था। मुगुलों के शासन-काल में भीलों का उत्पात कुछ कम हुआ, परंतु मराठों का राज्य स्थापित होते ही भीलों ने पुनः सिर उठाया। मराठा शासकों ने उनको चमादान देने तथा धन देने का लालच दिखाकर बहुत बड़ी संख्या में बन्दी भी किया ख्रौर कृत्ल तक करवा दिया। इतना सब होते हुए भी उनकी उत्पाती प्रवृत्ति को रोकना ऋसंभव था। उस समय भीलों को राजा, प्रजा ऋौर समाज का शत्रु तथा हिंस्र पशुत्रों-जैसा समभा जाता था। वे अवसर पाते ही गाँव-के-गाँव जलाकर ख़ाक कर देते, यात्रियों को लूट लेते, और मार डालते तथा शासकों के नाक में दम किये रहते। मराठों का पतन होने तक उनका श्रातंक यथावत् बना रहा श्रीर वे किसी भाँति काबू में न श्राए। न भारतवर्ष में श्रंग्रेज़ी राज्य का प्रारम्भ होने पर ही भीलों ने लूटमार का पेशा छोड़ा । उनकी नये शासकों से ज़ोरदार मुठभेड़ हुई। जब सर जान मैलकम नेसन् १८१८ में ख़ानदेश ग्रौर मालवा जीत लिया तब कहीं उन प्रान्तों में भीलों का दबदबा कम हुआ। ब्रिटिश शासकों ने भीलों के यहाँ मैदानी वस्तियों से जो रसद जाया करती थी उसे रोक दिया। जो भीलों के दल पहाड़ों से लूट-मार करने के लिए बाहर निकलते उनको ढूँद-ढूँदकर पकड़ा जाने लगा। फिर भी बन्दरों की भाँति कूदने-फाँदने ऋौर छिपने में

्चतुर भील ग्रपने दाँव-घात में रहते ग्रौर सरकारी सेना को पहाड़ी रास्तों में फँसाकर पत्थरों ग्रौर बाणों से यमपुरी पहुँचा देते। यथेष्ट जनहानि के बाद सरकार ने यह ग्रमुभव किया कि नम्न युक्तियों द्वारा ही भीलों को वश में लाना संभव है। ग्रतएव ग्रात्मसमर्पण करनेवाले भीलों के लिए च्मा-दान देने की घोषणा की गई। साथ ही मुग्राफ़ी की ज़मीन, कपड़े, धन ग्रौर भोजन देने का भो प्रलोभन दिया गया।

फलतः ये लोग खेती-पाती के काम में लगकर शान्ति से रहने लगे श्रौर उद्योग-घन्धों को सीखने लगे, यद्यपि जंगली इलाकों में फिर भी कुब्र जातियाँ ऐसी बच गईं, जो लूट-मार का पेशा नहीं छोड़ती थीं।

ख़ानदेश की कुल आवादी का आठवाँ भाग भीलों की बस्तियों से भरा पड़ा है। वहाँ वे बड़ी सभ्य

श्रौर उपयोगी प्रजा की भाँति रहते हैं। उनमें से बहुतेरे कृषि-कार्य में लगे हए हैं श्रीर वहाँ के श्रन्य जातियों के किसानों तथा उनमें कोई भेद नहीं जान पड़ता। कुछ लोग टोकरियाँ बनाने के व्यवसाय से भी ऋपनी जीविका चलाते हैं। कुछ जंगलों में से गोंद, मोम ऋौर मधु इकट्टा करके बेचते हैं। लकड़ी ऋौर लट्ठे काटने का काम करनेवाले भी बहुत-से भील जाति के ही लोग हैं। भील-सेना में रहकर स्थानीय पुलिस का कार्य भी ये लोग करते

हैं। बहुत-सी राजपूत रियासतों में राज्यामिषेक के अवसर पर किसी भील द्वारा ही उसके हाथ या पैर का अँगूठा चीरकर उसके रक्त से राजा के माथे पर तिलक लगाने का रिवाज़ पाया जाता है। राजपूतों का कहना है कि भीलों की मित्रता की स्मृति में यह रस्म मनाई जाती है।

भीलों का क़ंद नाटा, रंग साँवला, केश लम्बे घुँघराले, चेहरा चौड़ा, नथुने बड़े, नाक चिपटी और बड़ी, श्रौर

श्राँखें सजीव होती हैं। उनकी फुर्ती श्रीर चमलता, तीखी हिष्टि, साहसी स्वभाव, गठा हुश्रा बदन श्रीर भावमयी श्राकृति देखकर सैकड़ों में उन्हें पहचाना जा सकता है। कठोर से कठोर श्रम सहने की उनमें विचित्र शिक्त पाई जाती है। गोंडों की भाँति वे दीर्घजीबी नहीं होते। साठ वर्ष की श्रवस्था में भी गोंड हट्टा-कट्टा दिखाई देता है, परन्तु भीज की शारीरिक शिक्त का उस उम्र तक हास होने

लगता है। फिर भी गोंडों की छपेता भील अधिक मज़बूत छौर फ़ुर्तांले होते हैं। शरीर से वे हृष्टपुष्ट नहीं होते, परन्तु परिश्रम करने में गोंड उनका मुक़ावला नहीं कर पाते। जुपचाप खाली बैठना या लगातार एकही काम में लगेरहना उनके स्वभाव के विपरीत होता है। उनकी चंचल प्रकृति उनहें स्थिर बैठने नहीं देती। मैदानों में रहने-

वाले भील नीची जाति के हिन्दु ग्रों-जैसे दिखाई देते हैं ग्रौर उनको पहचानना कठिन होता है। भील जन्म से ही वनवासी होता है। पहाड़ों ऋौर जंगलों के निकटतम मार्ग वह अच्छी तरह पहचानता है। दुर्भम रास्तों पर वह उद्घलता-कूदता चला जाता है। पथरीली, नोकदार, सीधी खड़ी हुई पर्वत की चोटियों पर बंदरों की भाँति बिना फिसले वह सुगमता से बात-की-बात में चढ़ जाता है। यदि कोई उसका विश्वास



गुजरात के भीलों का एक समूह

करता है तो भील उसे घोखा नहीं देता। वह बीर, साहसी
श्रीर स्वामिभक्त होता है। इतिहास में भीलों की स्वामिभिक्त
के श्रानेकों उदाहरण मिलते हैं। श्रानेक श्रावसरों पर, विशेषतया ग्रापितकाल में, उन्होंने ग्रापने नाममात्र के राजपूत
राजाग्रों की सेवा करने में लिए श्रापने प्राणों को भी तुच्छ
समभा है। भील स्वभाव से मनमौजी श्रीर प्रसन्निचत्त
रहनेवाले लोग होते हैं। पहाड़ों के निवासी भील प्रायः

एक लॅगोटी के अतिरिक्त और कुछ नहीं पहनते और उनकी स्त्रियाँ एक मोटा कपड़ा कमर में लपेटे रहती हैं। गाँवों श्रौर नगरों के रहनेवाले पगड़ी, मिर्ज़ई, घोती, कोट सब कुछ पहनने लगे हैं त्रौर उनकी स्त्रियाँ घोतियाँ पहनती हैं। घाटियों त्रौर तराइयों के निवासी भील अपनी मोटे कपड़ें की लँगोटी में एक छुरी खोंसे रहते हैं। इनमें कुछ लोग एक कपड़े का छोटा दुकड़ा पगड़ी की जगह सिर पर भी लपेट लेते हैं। पहले पुरुष अपनी दाढीं और सिर के बाल बढाये रहते थे, जिससे उनकी त्राकृति बड़ी भयंकर प्रतीत होती थी। पर श्राजकल वे दाढ़ी बनाने, बाल कटाने ऋौर थोड़ी मूछें भी रखाने लगे हैं। उनका मुख्य शस्त्र धनुष-बाख है, जिसे वे "कामटा" कहते हैं। श्रादि काल से वे इसका व्यवहार करते स्राए हैं। यह धनुष बाँस का बनाया जाता है स्रौर उस पर प्रायः बाँस की छाल या चमड़े की पतली डोरी चढ़ाई जाती है। भील लोग तर्जनी श्रीर मध्यमा उँगलियों के बीच में पकड़कर डोरी के साथ बाण को खींचते हैं श्रौर तब उसे चलाते हैं। युद्ध श्रौर शिकार दोनों ही के अवसर पर वे धनुष-वाण से काम लेते हैं। इनके बाण प्रायः नरकुल या बाँस के दुकड़ों में लोहे के तीखे फल बाँधकर बनाये जाते हैं। भीलों का निशाना कभी चूकता नहीं और वे भागते हुए शिकार को एक ही बागा से गिरा देने में विशेष कुशल होते हैं।

भीलों की अनेक शाखाएँ हैं, जिनमें नहाल, निरछी, खोतील, दाँगची, तुरवी, मटवारी, बुर्दा, दोपीं, मोची, पर्वी, उल्बी, उसाँव, उराला और पोवेरा मुख्य हैं। ग्रह-मदाबाद और रेवांकाँठा के पास भीलों की बरिया, करीट, पागी, कोतवाल और नैकारा जातियाँ भी पाई जाती हैं। इन सब जातियों में परस्पर वर्ण, आकृति, धार्मिक संस्कार, भाषा और सामाजिक आचार-व्यवहार की बड़ी भिन्नता पाई जाती है। कुछ जातियाँ हिन्दू-धर्म से प्रभावित होकर हिन्दुओं की भाँतिही रहने लगी हैं। कुछ इने-गिने भील मुसल्मान भी हो गए हैं। कुछ जातियों का रक्त शुद्ध है तो कुछ का मिश्रित। कुछ ऐसी भी जातियाँ हैं जो अपने प्राचीन धर्म के अतिरिक्त अन्य किसी धर्म को नहीं मानतीं। सच पूछा जाय तो उनके दो मुख्य भेद हैं—एक तो वे जो जंगलों और पहाड़ों में आदिम अवस्था में रहते हैं और दूसरे वे जो सुधारिय होने के कारण

सम्य हो गए हैं श्रौर मैदानों में श्राकर गाँवों श्रौर नगरों में बस गए हैं। उनमें शिक्षा का प्रचार बहुत कम हुश्रा है श्रौर इने-गिने भील ही ऐसे हैं जो पढ़-लिख सकते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो बीस के श्रागे गिनती गिनना भी नहीं जानते, फिर हिसाब-किताब की कौन कहे! परन्तु वे कुशाग्र-बुद्धि श्रौर समभ्तदार होते हैं। सीखने पर वे प्रत्येक कार्य में कुशलता प्राप्त कर सकते हैं।

भीलों के घर बड़े कायदे के श्रौर श्राराम देनेवाले बनते हैं। बाँस के टट्टरों या वेजोड़ पत्थरों को इकट्टा करके वे श्रपना श्रावासगृह बना लेते हैं, जो भीतर से खूब चौड़ा होता है। छत पर वे खबड़ैल या छप्पर डालते हैं। मकान बनाने के लिए भील लोग कोई ऊँचा टीला या पहाड़ी के ढाल पर स्थान चुनते हैं। प्रत्येक घर से मिले हुए दो-एक भोपड़े बनाए जाते हैं, जिनमें मवेशी रखे जाते हैं श्रीर श्रनाज एकत्र किया जाता है। ऐसे घर श्रौर भोपड़ों के चारों श्रोर श्रहाता बना रहता है। घर के भीतर एक चारपाई, अनाज रखने के बड़े-बड़े बर्त्तन, श्रीर बाँस का एक पालना रहता है। भील प्रायः नंगे पैर ही रहते हैं। उन्हें बालियाँ पहनने का बड़ा शौक़ होता है ऋौर कानों में वहत-से छेद करके उन सबमें वे बालियाँ पहने रहते हैं। उनका सबसे प्रिय ग्राभूषण एक बड़ो-सी बाली है, जो पूरे कान को दक लेती है। धनी और सम्पन्न भीलों को त्राभूषण पहनने का बड़ा चाव होता है। वे कमर में चाँदी की करधनी पहने रहते हैं। जिनकी सामर्थ्य होती है, वे बन्दक़ें ऋौर तलवारें भी रखते हैं, परन्तु तीर-क्रमान प्रायः प्रत्येक घर में पाया जाता है। स्त्रियाँ अपने इाथ-पैरों में काँच या लाख की चूड़ियाँ श्रौर कड़े पहनती हैं। हिन्दु श्रों की भाँति उनमें भी पीतल के कड़े ख्रौर तोड़े पहनने का रिवाज है। टाँगों में वे चार-चार कड़े तक पहनती हैं। विवाहिता स्त्रियाँ अपनी टाँगों में स्रंग्रेज़ी के डब्ल्यू ( w ) स्राच् के श्राकार का एक गहना पहने रहती हैं। युवितयाँ काँच की गुरियों और पोत की रंग-बिरंगी मालाएँ गले में डाले रहती हैं । किशोरावस्था तक लड़के श्रीर लड़कियाँ प्रायः नग्न रहते हैं ।

त्रापस के लड़ाई-भगड़ों तथा सामाजिक मामलों का फ़ैसला करने के लिए प्रत्येक गाँव में पंचायत रहती है स्त्रौर प्रायः प्रत्येक अपराध के बदले में जुर्माना लिया जाता



है। हत्या करने पर २४० रुपया देना पड़ता है श्रीर जब तक इस रक़म की भरपाई नहीं होती तब तक मृतक के सम्बन्धियों श्रीर हत्याकारी में ख़ून का भगड़ा चलता रहता है। विश्वासधात करनेवाले को लोग लूट लेते हैं श्रीर उसे गाँव से निकाल देते हैं। पंचायत द्वारा निश्चित की हुई जुर्माने की पूरी रक़म देने के बाद ही वह व्यक्ति गाँव में पुन: वसने पाता है।

भील लोग प्रायः खेती-पाती स्रौर पशुपालन द्वारा ही स्रपनी जीविका चलाते हैं। प्रत्येक ग्रहस्थ स्रपने घर में कई

पशु पालता है। ये लोग जंगलों से घास स्त्रीर लकड़ी काटकर बेचते हैं। बाँस की टोकरियाँ, चिकें, परदे, स्त्रीर सुन्दर पंखे बनाकर उनका व्यवसाय भी वे करते हैं। पिछले वधों में भीलों ने पर्याप्त उन्नति कर ली है स्त्रीर वे पहले-जैसे स्त्रसभ्य स्त्रीर जंगली नहीं रह गए हैं। मका, बाजरा स्त्रीर ज्वार भीलों का मुख्य भोजन है। घर के पास ही थोड़ो-सी भूमि को गोड़कर उसमें वे इन चीज़ों के बीज छितरा

देते हैं। खेतों के बाहर काँटेदार फाड़ियों की बाढ़ लगा दो जाती है या मिट्टी की ऊँची दीवारें खड़ी कर देते हैं, जिसमें पशु फ़सल को हानि न पहुँचाएँ। भील लोग कुएँ के पानी से खेतों की सिचाई भी करने लगे हैं और धान

तैयार करते हैं। इसके लिए तंग पहाड़ी घाटियों में पत्थरों की बेजोड़ दीवारें खड़ी करके क्यारियाँ बना दी जाती हैं त्र्यौर उनमें खेती की जाती है।

शुद्ध रक्त के भीलों की कुल संख्या १० लाख से कुछ ऋधिक है ऋौर लगभग बीस हज़ार भील ऐसे हैं जो मिश्रित रक्त के पाए जाते हैं।

भीलों में बच्चे के पैदा होते ही उसका नामकरण-संस्कार होता है ऋौर प्रायः उसका नाम जन्मदिन श्रौर समय से सम्बन्धित रखा जाता है। यदि उस समय कोई ब्राह्मण नहीं मिलता तो बच्चे की चनी इस रस्म को पूरा करती है। ऐसी दशा में बच्चे का नाम उस वार-विशेष के नाम पर रखा जाता है, जिस दिन उसने जन्म लिया हो। तदनंतर माता-पिता की ऋोर से एक भोज दिया जाता है ऋौर नाते-रिश्ते की स्त्रियों को वस्त्र भेंट किए जाते हैं। यह समारोह जन्मदिन के बाद होली का जो त्योहार पड़ता है, उस दिन मनाया जाता है। जब वह २-३ महीने का हो जाता है, तब बालक का सिर मुँडा जाता है। विवाह-योग्य होने के

> पहले ही भील लोग अपनी लड़िकयों की सगाई कर देते हैं। लड़के का पिता ही कन्या का चुनाव करता है और कन्या के माता-पिता से उसका मूल्य, जिसे "दापा" कहा जाता है, तय करता है। मूल्य तय हो जाने पर लड़की को एक तिपाई या चौकी पर विठाकर एक रूपया, एक पैसा और थोड़ा चावल उसके हाथ पर रखते हैं, जिसे वह पीछे फेंक देती है और सगाई की रस्म पूरी हो जाती

> > है। लड़की का विवाह रज-स्वला होने के बाद होता है, किन्तु बहुत सयानी लड़-कियाँ सगाई होने के बाद शीघ्र ही ब्याही जाती हैं। विवाह का कृत्य कोई ब्राह्मण कराता है, परन्तु कभी-कभी लड़की के परिवार का बड़ा-बूढ़ा व्यक्ति ही पुरोहित का

कार्य करता है। जब सब ऋामिन्त्रित व्यक्ति एकत्र हो जाते हैं, तब बर-कन्या के वस्त्रों की गाँठ जोड़ देते हैं। इसके बाद ऋपने जातीय संत गौतमजी को, जिनकी मूर्ति घर के किसी ताक में स्थापित रहती है, पूजा चढ़ाई जाती है। फिर बर-कन्या उपस्थित व्यक्तियों के चारों ऋोर घूमकर फेरे डालते हैं। इसके बाद कन्या के सगे-सम्बन्धी उसे ऋपने कन्धे पर चढ़ाकर बारी-बारी से तब तक नाचते हैं जब तक कि वे थकते नहीं। बस, विवाह की रस्म पूरी हो जाती



एक भील युवक

है। भीलों में अनेक पत्नियाँ रखने की स्वतंत्रता है, परन्त साधारणतया लोग दो से अधिक विवाह नहीं करते। बड़े भाई के मर जाने पर छोटा भाई ऋपनी भावज या भावजों को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है, जिसके लिए विवाह की रस्म त्रावश्यक नहीं समभी जाती। छोटे भाई की मृत्यु हो जाने पर वड़ा भाई त्रानुज-वधू से विवाह नहीं कर सकता। यदि स्वर्गीय पति का कोई छोटा भाई न हो या विधवा की अपनी कोई सम्पत्ति न हो, तो वह अपने पीहर चली जाती है ऋथवा स्वर्गीय पति की विरादरी का कोई प्रमुख व्यक्ति उसे तब तक अपने घर में आश्रय देता है, जब तक कि वह किसी अन्य गोत्र के व्यक्ति को पति के रूप में स्वीकार नहीं कर लेती। विवाह के बाद स्त्रियाँ परपुरुष के सम्पर्क में आते समय सावधान रहती हैं, किन्त विवाह से पहले साधारणतया वे इस सावधानी की ऋाव-श्यकता नहीं समभतीं। पराई स्त्री से व्यभिचार करनेवाले को पंचायत के नियमानुसार स्त्री के पति को २४० रुपया बतौर हर्जाने के देना पड़ता है। इसके बाद पति चाहे तो स्त्री को घर में रखे या निकाल दे किंवारी लड़की को भगानेवाले पर ६० रुपया जुर्माना किया जाता है। यह रक्रम लड़की के पिता को मिल जाती है श्रीर भगाने-वाले व्यक्ति को उस लड़की से विवाह करने को मजबूर किया जाता है। इस प्रकार के अपराधों का फ़ैसला गाँव की पंचायत करती है।

भील लोग शिव-पार्वती को पूजते हैं। पत्थर के चबूतरे वनाकर उन पर कुछ गोलमटोल पत्थरों के टुकड़े रखकर सिन्दूर चढ़ाया जाता है और उन्हें भी विविध नामों से पूजा जाता है। पशुत्रों की बिल दी जाती है तथा मिट्टी के छोटेछोटे घोड़े बैनाकर देवतात्रों को ग्रप्ण किये जाते हैं। विविध मानता माननेवाले उन पत्थरों के ऊपर वस्त्र चढ़ाते हैं ग्रीर चबूतरे के ऊपर देवतात्रों के नाम से दीपक जलाकर रखते हैं। हनुमान, भैरों और देवी भी सर्वत्र पूजे जाते हैं। ये लोग ग्रानेक स्थानीय देवतात्रों को भी पूजते हैं। लोगों का कहना है कि किसी ज़माने में भील लोग ग्रापने देवतात्रों को प्रसन्न करने के हेतु नरबिल भी दियां करते थे, परन्तु ग्राजकल इस प्रथा का कोई संकेत नहीं मिलता। देवी के ग्रागे भील लोग बकरे का बिलदान करते हैं ग्रीर उसके बाद उस वकरे का मांस प्रसाद-रूप में ग्रहण किया

जाता है। भीलों के प्रोहित लोग "जोगी" कहलाते हैं श्रौर वे जाति के भील ही होते हैं। वे भीलों के साथ खाते-पीते हैं। इन को भूत-प्रेत और मृतात्माओं में कहर विश्वास रहता है, जिनसे बचने के लिए वे अपनी दाहिनी भुजाओं पर श्रनेक गंडे-तावीज़ बाँधे रहते हैं। जादू-टोने में भी उनका पूर्ण विश्वास रहता है। प्रत्येक बड़े ''पाल'' या बस्ती में, जादूगरिनयों को पकड़नेवाले "भोषे" या त्र्योक्ते होते हैं। जिस स्त्री के जादूगरनी होने का सन्देह होता है उसे बाँध-कर टाँग देते हैं। टाँगने के पहले जलते हुए तेल में उसका हाथ रखा जाता है या पानी में उसका सिर तब तक डुबो कर रंखते हैं जब तक कोई उपस्थित व्यक्ति धनुष से फेंका हुआ तीर लेकर वापस न लौट आए। यदि वह स्त्री इतनी यातना सहने के बाद सही-सलामत बच जाती है तो उसे छोड देते हैं ग्रन्यथा उसे बाँधकर टाँग देते हैं। टाँगने के समय उसकी श्राँखों पर लाल काग़ज़ की एक पट्टी चढ़ा देते हैं ऋौर पैरों में रस्सी बाँधकर किसी पेड़ की डाल से तब तक उसे लटकाते हैं, जब तक वह अपना जाद्गरनी होना स्वीकार नहीं कर लेती या प्राण नहीं छोड़ देती। यदि वह स्वीकार कर लेती है तो उसे नीचे उतारकर या तो बस्ती से बाहर निकाल देते या तीरों से मार डालते हैं।

भील लोग मृतात्मात्रों त्रौर विशेषतया दुष्टात्मात्रों का त्रावागमन मानते हैं त्रौर उनकी धारणा है कि मतक की श्रात्मा श्रपने जीवन काल की परिचित जगहों में निवास करती है। चन्द्र या सूर्यग्रहण तथा स्रन्य प्राकृतिक घट-नाश्रों का कारण वे देवताश्रों का मनोविनोद समभते हैं। ग्रह्ण पड़ने पर वे ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाकर देवता ऋों की पार्थना करते हैं। किसी विशेष काम से गहर जाते हुए यदि बिल्ली रास्ता काट जाय तो भील तुरन्त वापस लौट त्राते हैं। होली, दिवाली श्रौर विजयांदशमी का त्यौहार वे बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। होली के अवसर पर वे विशेष रूप से शराव पीकर नाचते-गाते त्रौर तरह-तरह के स्वाँग बनाते हैं श्रौर १० दिन तक बराबर त्यौहार मनाते हैं। सभी त्योहारों के अवसर पर भील पुरुष गोलाकार घेरा बनाकर एक विशेष नाच नाचते हैं। बीच में ढोल बजानेवाले बैठते हैं श्रौर उनके चारों श्रोर पूम-धूमकर लोग नाचते हैं। हाथों में वे लक्षड़ा के छोटे-छोटे डंडे लिये रहते हैं श्रौर उनको बारी-बारी से एक दूसरे से

लड़ाते हैं। ढोल के तालस्वर का साथ देते हुए ही डंडे बजते हैं श्रीर लोग अपने पैर पटकते हैं। ज्यों-ज्यों ढोल का शब्द ऊँचा होता जाता है, त्यों-त्यों नाचनेवाले उत्तेजित होकर जंगलियों को भाँति ज़ोरों से उछल-कृद मचाते हैं। उनके लम्बे-लम्बे केश विखरकर हवा में उड़ने लगते हैं। बीच-बीच में कोई व्यक्ति चेरे से निकलकर श्रालग ही बीच में श्राकर श्रापने नृत्यकौशल का प्रदर्शन करने लगता है।

भील लोगों में मुदों को जलाने का रिवाज है। हाँ, यदि बस्ती में चेचक के प्रकोप से पहली मृत्यु हुई हो तो

"माता" की शान्ति के लिए मुर्दे को कुछ दिनों के लिए धरती में गाड़ देते हैं। थोड़े समय तक यदि अन्य किसी की मृत्यु नहीं होती तो उस मुदें को खोदकर उसका पुनः दाइ-संस्कार कर देते हैं। मतक का शव प्रायः किसी नदी के किनारे ही जलाते हैं श्रौर श्रह्थियाँ-एक दो छोड़कर-जल में बहा दी जाती हैं। दो-तीन दिन बाद एक मिट्टी के घड़े में चावल भरकर उसी स्थान पर रख दिया जाता है। यदि दाह-संस्कार नदी से बहुत दूर जगह पर होता है, तो ऋस्थियों को एकत्र करके चावल का पात्र उनके ऊपर रख देते हैं। राख में से ऋश्यियाँ बीन ली जाती हैं श्रीर उनको ले जाकर महीकाँठा प्रदेश में ''समला-जी", बाँसवाड़ा में "गौत-मजी" या ड्रॉगरपुर में बागी-श्वर के मन्दिर के समीप महीनदी में प्रवाहित कर देते हैं। मही आदि नदियाँ इनमें बड़ी पवित्र मानी जाती हैं

श्रीर मील लोगों में इन निदयों का वैसा ही घार्मिक माहात्म्य है, जैसा हिन्दुश्रों में गंगा जी का है। मीलों की धारणा है कि जब तक मृतक की एक-दो श्रस्थियाँ इनमें बहाई नहीं जातीं, तब तक उसकी श्रात्मा पृथ्वी पर मट-कती रहती है श्रीर श्रपने सगे-सम्बन्धियों को त्रास देती रहती है। मृत्यु के कुन्न दिनों बाद मृतक के परिवारवालों श्रीर सम्बन्धियों में से कोई व्यक्ति इस बात की घोषणा करता है कि उसे श्रमुकदिन स्वप्न में ज्ञात हुन्ना है कि मृतक की श्रात्मा श्रमुक पहाड़ी पर रहती है। तुरन्त ही सबलोग

> उसी स्थान पर जाकर एक चवूतरा बनवाते हैं श्रौर वहाँ चावल तथा शराब चढ़ाते हैं। अन्त्येष्टि-क्रिया के १०-२० दिन बाद मृतक के इष्ट-मित्र उसके घर पर एकत्र होकर मातमपुर्सी करते हैं श्रौर परिवारवालों के लिए त्रावश्यक होता है कि इस त्रवसर पर उन्हें ख़ूब **श**राब पिलाएँ। तब भोजन बनाने की व्यवस्था की जाती है श्रौर वे एक दूसरे की हजा-मत बनाते व सिर मुँडते हैं। भोजन तैयार होने पर ढाक कें पत्तों पर मेहमानों के श्रागे परोसा जाता है श्रीर खा-पीकर सब श्रपने-श्रपने घर चले जाते हैं।

मेवाड़ के भील इलाक़े में भीलों पर सामुहिक रूप से उक्त प्रदेश में से होकर निकलनेवाले यात्रियों के जानमाल की रज्ञा का भार सिपुर्द है, जिसके बदले में वे यात्रियों से हर चौकी पर एक प्रकार का कर वस्तुल



## कोरवा

## विन्ध्य-प्रदेश के धनुर्धारी

भारतवर्ष के अपदिम निवासी द्रविड़ों की एक जाति, जिसके वंशज संयुक्त प्रान्त के मिर्ज़ापुर ज़िले, सोन नदी के दिल्ला प्रदेश, तथा सरगुजा रियासत की सीमा के त्रासपास पाए जाते हैं, 'कोरवा' के नाम से प्रसिद्ध है। कोरवा जाति के लोगों का स्वयं कहना है कि वे सरगुजा रियासत से आकर दो-तीन पीढ़ियों से मिर्ज़ापुर ज़िले में बस गए हैं । उनके इस कथन में काफ़ी सचाई है कि वे सरगुज़ा, जशपुर श्रौर पालामऊ में रहने वाली किसी प्राचीन जाति के वंशज हैं, क्योंकि उन स्थानों में श्रव भी जब-कभी लोग भूत-प्रेतों के उत्पात से पीड़ित होते हैं तो वहाँ कोरवा जाति के ही स्याने श्रौर श्रोभे भाड़-फूँक के लिए बुलाए जाते हैं। कोरवा जाति की उत्पत्ति के सम्बन्ध में एक किम्वदन्ती सुनी जाती है। पुराने ज़माने में सरगुजा रियासत के किसान लोग अपनी फ़सल को जानवरों से बचाने के लिए बाँस ऋौर घाँस-फूस के पुतलों को कपड़े पहनाकर खेतों में खड़ा कर देते थे। किसानों के इष्टदेव ने उनको बार-बार ऐसे पुतले बनाने के कष्ट से बचाने के हेतु उन घास-फूस के पुतलों में जान डाल दी श्रीर उनका रूप बड़ा भयानक बना दिया, जिसमें जंगली जानवर उनको देखकर ही दूर भाग जाया करें। उन्हीं जीवधारी पुतलों का नाम कालान्तर में 'कोरवा' पड़ गया। मिर्ज़ापुर ज़िले में कोरवा जाति के जो मूल वंशज रहते हैं, उनमें यद्यपि इस किम्बदन्ती का प्रचार नहीं मिलता, परन्तु मध्यभारत के रहनेवाले कोरवा इसे मानते हैं। महादेव पर्वत-श्रेणियों तथा पश्चिम की त्रोर ताती त्रौर नर्मदा नदी के किनारेवाले जंगलों से लेकर भीलों की स्रावासभूमि तक बसी हुई कोल जाति से, जिसे "कूर" भी कहा जाता है, कोरवा । लोगों का कुछ सम्बन्ध अवश्य ज्ञात होता है। कर ग्रौर कोरवा दोनों, जहाँ तक नाम तथा उत्पत्ति का सम्बन्ध है, परस्पर समकत्त जान पड़ते हैं। महादेव पहाडियों में रहनेवाले लोग, जो हिन्दुत्रों के सम्पर्क में त्रधिक त्रा चुके हैं, अपने को "मुत्रॉसी" या "क्र" कहते हैं, परन्त इस

नाम की उत्पत्ति के विषय में कुछ भी पता नहीं चलता। छोटा नागपुर के निवासी कोल या कुर महादेव पहाड़ियों को ही अपनी जन्मभूमि बतलाते हैं। इस प्रकार 'कोरवा' शब्द 'कोल' शब्द का ही ग्रापभंश ज्ञात हो अप है । कोरवा लोगों की अनेक उपजातियों में से अगरिया कोरवा, डंड कोरवा, दीह कोरवा, बंगाल के पहाड़िया कोरवा, बिरहोर कोरवा तथा किसन कोरवा ऋादि का मिर्ज़ापुर ज़िले में कुछ भी पता नहीं चलता । मिर्ज़ापुर के क्रोरवा लोगों में केवल दो उपजातियाँ मानी जाती हैं-एक तो कोरवा, दूसरी कोराकू । पहली उपजाति दुधी परगने में, सर्गुजा के पठारों के उत्तरी मैदानों में, तथा आसपास के इलाक़ों में बसी हुई है श्रीर कोराक लोग मुख्यतः सरगुजा, की पहाड़ियों में निवास करते हैं। कोरवा लोगों ने धनुष-बाण का व्यवहार छोड़ दिया है, परन्तु कोराकू श्रभी तक उनको धारण करते हैं। मिर्ज़ापुर के कोरवा स्नापस में बातें करते समय अपनी जाति के पुरुषों को कोराकू तथा स्त्रियों को कोरिकू कहते हैं।

मिर्ज़ापुर का कोरवा क़द में नाटा, गेहुँ आ रँग का, गठीले शरीर वाला, फुर्तीला, हृष्टपुष्ट और बली दिखाई देता है, परन्तु उसकी टाँगें अधिक लम्बी नहीं होतीं। कोरवा पुरुषों के क़द का औसत ५ फ़ीट ३ इंच तथा स्त्रियों का ४ फ़ीट ६ इंच होता है। उनका चौड़ा चेहरा, चिपटा माथा, तथा सुडौल नाक, मुँह और ठुड्ढी उनकी विशेष जातीय पहिचान है। द्रविड़ों की गोंड, भील, उड़िया तथा अन्य जातियों की अपेचा कोरवा लोगों की आकृति अधिक सुन्दर होती है। पहले उनमें पुरुष दाढ़ियाँ और केश बढ़ाए रहते थे। वे न उनकों कभी काढ़ते थे और न कटाते थे। श्रांगर करने में वे केशों का ध्यान ही नहीं रखते थे। स्वाभाविक अवस्था में केशों को बढ़ने देना ही वे अच्छा समभते थे। वे पशुआं की तरह जंगली जीवन व्यतीत करते थे। उनके सिर पर गुँथे तथा उलभे हुए केशों की जटाएँ कन्धों तक लटकती रहतो थीं। स्त्रियाँ कठोर परिश्रम के भार

से दवी हुई बड़ी दीन दिखाई देती थीं। वे शरीर से जोर्ण, काली-कल्टी ग्रौर भद्दी तो थीं ही, साथ ही चीथड़ों से तन लपेटे वे बड़ा गन्दा जीवन व्यतीत करती थीं। उनके केश उलके हुए रहते थे। पुरुष ग्रपने सिर के बालों को समेटकर पीछे की ग्रोर जूड़ा बाँघते, जिसमें वे ग्रपने तीर खोंसे रहते थे। कोरवा लोगों की यह दीन दशा ग्रब धीरे-धीरे सुधरती जा रही है ग्रौर वे सभ्यता की ग्रोर पैर बढ़ा रहे हैं, परन्तु ग्रामी भी जंगलों ग्रौर पहाड़ियों में रहनेवालों की रहनसहन वैसी ही बनी हुई है जैसी पहले थी। ग्राधकांश में वे वैसे ही जंगली हैं ग्रौर ग्रपनी प्राचीनता को छोड़ना नहीं चाहते।

कोरवा लोगों में एक प्रकार की जातीय संस्था या पंचायत पाई जाती है, जिसे "भैय्यारी" कहते हैं। यद्यपि ऋधिकांश में ये लोग ऋनिय-मित श्रौर श्रराजकता का जीवन व्यतीत करनेवाले होते हैं, परन्त त्रावश्यकता होने पर वे ऋपनी इस पंचायत या ''भैय्यारी''का श्राह्वान भी करते हैं। भैय्यारी का एक सभापति या प्रधान होता है, जिसका पद पैतृक माना जाता है। प्रत्येक वयस्क पुरुष को भैय्यारी में शामिल होने का अधिकार होता है। यह संस्था प्रायः आपस के भगड़ों का निपटारा करती है, धन-सम्पत्ति श्रौर बटवारे के श्रभियोग सुनती है श्रौर व्यभिचार, श्रपहरण, व्यक्ति-गत श्रत्याचार,मारपीट, हत्या श्रादि

के अपराधियों के लिए दण्ड-विधान करती है। इसमें केवल जातिवालों की ही सान्नी मानी जाती है और किसी को भी शपथ नहीं लेना पड़ती। अपराध का दण्ड साधारणतया यही होता है कि अपराधी बिरादरीवालों तथा सगे-सम्बन्धियों को विराट् भोज दे। यदि कोई व्यक्ति भैय्यारी के इस निर्ण्य को नहीं मानता तो उसे तब तक के लिए जातिच्युत कर देते हैं तब तक कि वह भोज न दे।

मिर्ज़ापुर के कोरवा लोगों में मामा त्र्रीर फ़्फा के कुरुम्बों में परस्पर विवाह-सम्बन्ध नहीं होता। एक ही गोत्र के लोगों में भी विवाह नहीं होता। प्रायः पुरुष एक ही स्त्री से विवाह करते हैं—उनमें बहुपित या बहु-पत्नी प्रथा नहीं पाई जाती त्रौर न वे रखेलियाँ ही रखते हैं। लड़कों का १२ वर्ष की त्र्रवस्था में त्रौर लड़िक्यों का प्रायः १० वर्ष की उम्र में विवाह होता है। प्रायः वर का बहनोई ही विवाह पक्का करता है, परन्तु विवाह के मामले में वर से भी परामर्श किया जाता है। कभी-कभी लड़के-लड़की भाग जाते हैं त्रौर स्वयं ही त्र्रपना विवाह कर लेते हैं। वधू का चुनाव करने में उसकी सुन्दरता की त्र्रपेचा उसके परिश्रमी होने का त्रिधिक ध्यान रखा जाता है! कन्या का मूल्य

साधारणतया पाँच रुपए श्रीर एक-दो मन चावल दिया जाता है। सगाई होने के बाद, कन्या की कुरूपता या उसके शारीरिक दोष अथवा वर की नपंसकता, पागल-पन, मूर्खता, या ऋंग-भंग संबंधी दोष विवाह-सम्बन्ध तोड्ने के लिए पर्याप्त कारण नहीं समके जाते। विवाह के बाद यदि स्त्री-पुरुष दोनों में से कोई किसी डोम, चमार या श्रञ्जत जाति के व्यक्ति के हाथ से भोजन ग्रहण कर ले, या ऐसे व्यक्ति से श्रनचित सम्बन्ध स्थापित कर ले तो तलाक हो सकता है। इनके तलाक का ढँग भी विल्कुल सीधा-सादा है। इसके लिए "भैय्यारी" के सामने अपराध ग्रीर अपराधी का उल्लेख कर देना ही पर्याप्त



सगाई के ढँग पर ही विधवात्रों का भी पुनर्विवाह होता है। प्रायः विधुर पुरुष ही विधवात्रों से विवाह करते हैं। विरले ही कुँवारे युवक विधवात्रों को पत्नी बनाते हैं।



एक कोरवा युवक

विवाहेच्छुक व्यक्ति विधवा के सम्बन्धियों को बीस आने देकर उसे घर ले जाता है। छोटा भाई अपनी विधवा भावज से विवाह कर सकता है और यदि वह अपने इस अधिकार का उपयोग करे तो वह विधवा किसी अन्य पुरुष से विवाह नहीं कर सकती। यदि उस विधवा की गोद में दूध-पीता शिशु हो तो वह उसको अपने साथ ही नए पित के घर ले जाती है। उसके अन्य बच्चे, जो सयाने होते हैं, अपने चचा लोगों के पास रहते हैं। जिन परिवारों में लड़के-लड़िक्यों का सम्बन्ध हो जाता है, वे परिवार निकट के संबंधी समक्ते जाते हैं। कोरवा लोगों में पिता को 'आपा', बाबा या नाना को 'तातँग', परवाबा और परनाना को 'दादी'', पुत्र को 'होपन'', पौत्र को 'बहोतू'', बहन को 'आया', पत्नी को 'बाबू-कॉईट्या'', बड़े भाई की स्त्री को 'भावों'', माता के भाई को 'भामा'' और पत्नोहू को 'धाई'' कहा जाता है।

कहीं-कहीं वर का पिता ही लड़की को देखने जाता है। जब वह लड़की को पसंद कर लेता है, तब लड़के का मामा कन्या-पच्च से सम्बन्ध की बातचीत चलाता है। यदि कन्या का पिता सहमत हो जाता है ऋौर प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है तो वह प्रस्तावक को अपने यहाँ खिलाता-पिलाता है। विवाह के दिन ऋपने कुछ सम्बन्धियों के साथ वर कन्या के घर जाता है। बारात चल पड़ने के बाद दोनों पत्नों में से कोई भी विवाह-सम्बन्ध में श्रापत्ति नहीं कर सकता। जो पत्त स्रापत्ति करता है, उसे "भैट्यारी" की स्राज्ञानुसार सम्बन्ध करने को मजबूर किया जाता है। विवाह होते समय कन्यापत्त् का कोई बड़ा-बूढ़ा व्यक्ति कन्या से कहता है-- 'हमने तुम्हें अमुक व्यक्ति के अमुक पुत्र के हाथ सौंप दिया है। वह तुमसे चाहे जैसा दुर्व्यवहार करे, तुम्हें चाहे जितना वष्ट महन करना पड़े, तुम किसी भी दशा में पति का साथ न छोड़ना। श्रपने कुटुम्ब की बदनामी न कराना। किसो श्रन्य जाति के पुरुष से श्रनुचित सम्बन्ध करके श्रपने वंश को कलंक न लगाना।" इस उपदेश के बाद वर कन्या की माँग में सिंदूर लगाता है, जो विवाह का एक श्रनिवार्य कृत्य समभा जाता है। इसके बाद संबंधियों श्रीर जाति-बिरादरीवालों को बकरे का माँस श्रीर चावल भोज में खिलाया जाता है। अगले दिन वधू को विदा कराकर वर अपने घर लाता है और अपनी विरादरीवालों

को भोज देता है। कोरवा लोगों में विवाह-सम्बन्ध तय करानेवाले पेशेवर दलाल या विचवानी लोग नहीं होते, सहबोला और सहवोलियाँ भी नहीं होतीं और न वर-कन्या का गँठवन्धन ही होता है, जैसा कि छोटा नागपुर को आदिम जातियों में रिवाज है। विवाह के बाद घर आई हुई वधू को पति के परिवार की आर से जंगल का थोड़ा-सा भाग पृथक् दे दिया जाता है, जहाँ से वह कन्दमूल तथा फल ले आती रहे। उसकी आधकृत भूमि पर कोई दूसरा नहीं जा सकता और गाँव की पंचायत या ''भेट्यारी'' इस विषय में बड़ा ध्यान रखती है।

कोरवा जाति में स्रभी तक मृतक को गाड़ने स्रौर दाह करने की प्रथात्रों का पूर्ण निश्चय नहीं हो सका है। कुछ परिवारवाले ऋपने मुदीं को गाड़ते हैं, दूसरे दाह करते हैं। जो लोग मुदों का गाइते हैं, उनकी अपनी पारि-वारिक श्मशान-भूमि होती है। जो दाह करते हैं, वे मुदों को गाँव के बाहर उत्तर-पश्चिम दिशा में ले जाते हैं। मरणासन व्यक्ति को उसके परिवारवाले उठाकर खले मैदान में ले जाकर रखते हैं। मुदें को पीठ के बल लिटा-कर उसके पैर दिच्छा की स्रोर कर दिए जाते हैं। मृतक का पुत्र, भाई या त्रात्मीय स्वजन, शव को चिता पर रख-कर उसमें श्राग लगा देता है। जब चिता दहक उठती है, तब लोग स्नान करके अपने घर लौट आते हैं। अगले दिन दाइ-संस्कार करनेवाला व्यक्ति शव की राख बटोर-कर घर ले जाता है। तब गाँव भर में अन्त्येष्टि किया की रस्म, जिसे "खोइया" या "खौर" कहते हैं, मनाने का दिन नियत होने की सूचना भेजी जाती है। सारी बिरादरीवाले इकट्टा होते हैं ऋौर ऋस्तुरे से बाल बनवाते हैं। इसके लिए नाई नहीं बुलाया जाता, बल्कि जातिवाले त्रापस में ही एक दूसरे को मूँड़ते हैं। मृतक को दक्षनाते या दाह करते समय मृतक के सारे कपड़े-लत्ते ऋौर कुल्हाड़ी तथा ऋाभू-षण त्रादि शव के साथ ही रख देते हैं। परलोक में वे मृतक की सम्पत्ति बने रहते हैं, ऐसी लोगों की धारणा है।

कोरवा लोगों को स्वर्ग या नरक का कुछ भी ज्ञान नहीं है। वे इतना ही जानते हैं कि मृत व्यिक्त की आत्मा पर-लोक में जाकर परमेश्वर से मिल जाती है तथा पेड़-पौधों, पशु-पित्त्यों और कीट-पतंगों की आत्माएँ भो इसी प्रकार परमेश्वर को प्राप्त होती हैं। कोरवा लोग अपने को हिन्दू

स्वर्गीय माता-पिता के नाम पर बकरे की बिल देते हैं। इसके श्रातिरिक्त वे पितरों को कभी नहीं पूजते। पितरों के नाम का भोजन धरती पर रख दिया जाता है। भोजन करते समय कोरवा लोग किसी भी देवता को स्मरण नहीं करते । वे स्थानीय देवतात्र्यों को ही मानते हैं, जिनको "दीह" कहा जाता है। गाँव के मन्दिर, जिनको "मानरॉर" कहा जाता है, तथा उसके पास के बृत्तों पर "दीह" देव-

तात्रों का त्रावास समभा जाता है। घर में प्रवेश करते या बाहर जाते समय कोरवा घर की देहली पर पाँव नहीं रखते। चेचक या हैज़ा का प्रकोप होने पर बैगा प्रतिदिन शकर ऋौर मक्खन से हवन करता है। कोरवा लोग वृह-स्पतिवार त्र्यौर शकः वार को शुभदिन सम-मते हैं। साँप की फ़फकार सुनाई देने पर वर्षाकाल निकट श्राया समभा जाता है। शहद की मिक्सयों का भनभनाना ख़ब वर्षा होने का चिह्न माना जाता है। मधु-मक्खियाँ यदि छत्ते छोड़कर उड़ जाती

'दैगा' ही बुलाया जाता है । कोरवा लोग भूत-प्रेतों से

धनुर्धारी कोरवा शिकारी- ये लोग श्रपने तीर श्रपने बालों की जटा में खोंसे रहते हैं।

किसी पुरुष पर भूत का त्रावेश होता है तब उसे मूच्छी स्रा जाती है या उसके श्रंग चेष्टारहित हो जाते हैं। भूत को हटाने के लिए स्रोभा बुलाया जाता है। किसी युवती स्त्री पर भूत का त्रावेश होने पर बैगा उसे गाँव के मन्दिर में ले जाकर लोहे की बनी हुई जाद की ज़ंज़ीर से ख़ूब पीटता है। उस ज़ंज़ीर को "गुर्दा" कहते हैं। महामारी का प्रकोप होने पर कोरवा लोग पितरों की पूजा करते हैं ऋौर ऋपने

नहीं कहते और ब्राह्मणों से उनका कोई सम्पर्क नहीं रहता।

फरवरी के महीने में वे अपने जातीय देवता "राजा चन्दोल"

को मुर्गे की बिल देते हैं तथा सिन्द्र ऋौर फूल चढ़ाते हैं।

कोरवा जाति में "बैगा" लोगों का एक सम्प्रदाय होता

है, जिसके सदस्य पूजा तथा बिल चढ़ाने का कार्य्य करते हैं। देवता की पूजा तथा बिल चढ़ाने के लिए प्रायः कोई

बहुत डरते हैं ऋौर

उनको गाँव से बाहर

निकालने के लिए

बैगा ही की वे शरण

लेते हैं। पास-पड़ोस

की ग्रन्य जातियों के

गाँवों से आई हुई

प्रेतात्माएँ विशेष उप-

द्रवी समभी जाती हैं। प्रति वर्ष किसी विशेष

दिन बैगा बहुत-सी

शराब लेकर उसे धरती

पर गिराता हुन्रा

पूरे गाँव के चारों

श्रोर चकर लगाता

है, जिससे शराब की

एक लकीर-सी गाँव

के इर्द-गिर्द बन जाती

है। भृत-प्रेत उस

लकीर को लाँघकर

गाँव के भीतर प्रवेश

नहीं कर पाते। जब

हैं तो यह समभा जाता है कि श्रकाल की सम्भावना है। कोरवा लोगों में माता की शपथ लेना बहुत बड़ी बात समभी जाती है श्रौर कोई पुरुष श्रपनी बहिन या छोटे भाई की स्त्री को स्पर्श नहीं करता। खेती के समय जब बीज बोने का श्रवसर श्राता है तब बैगा श्राकर शीरा श्रीर मक्खन खेत में चढ़ाता है श्रीर मन्दिर में भी यही वस्तुएँ चढ़ाने जाता है। इस कार्य्य के लिए उसे पारिश्रमिक मिलता है। कोरवा लोग फाल्गुन से नया वर्ष मानते हैं ख्रौर तभी वे वैगा को एक डलिया भर अनाज देते हैं, जिसे "खरवॉन" कहा जाता है।

साँप, बाध, तेंदु आ, गीद इ, गिरगिट, कलु आ, लिपिक ली तथा ऐसे ही अन्य कुछ जीवों का मांस कोरवा लोग नहीं खाते। पिच्यों में वे गीध, चील्ह, कौ आ, या टिड्डियों को नहीं खाते। उनके द्वारा भालू, बन्दर, सुअर, बैल, भैंस, हिरन, और बकरे का मांस खाया जाता है। कन्दमूल वे "लाँते" से खोद कर निकालते हैं, जो एक प्रकार का लकड़ी के बेंट का लोहे के फलवाला वेलचा सरीखा शस्त्र होता है। इसे प्रत्येक कोरवा अपने साथ रखता है। वे जंगलों की पैदाबार—चेहेड़ा, लाख, रेशम के कीड़ों के छुत्ते, रंग ग्रीर बीज—देकर बदले में भोजन-सामग्री तथा अन्य आवश्यकता की वस्तुएँ पाप्त कर लेते हैं। छोटे लोग बड़ों का ग्रीमवादन करते हैं, जिसे "पैलगी" कहा जाता है। कोरवा लोगों में बहुत कम वस्त्र पहनने का चलन है। कियाँ ग्रापनी भुजान्नों पर पीतल के बाज़्बन्द या कड़े पहनती हैं, जिन्हें "चुरला" कहा जाता है। पैरों के कड़े "पैरी" कहलाते हैं। ये लोग विशेषतया जंगलों के रहने-वाले हैं ग्रीर उनमें इने-गिने व्यक्ति ही कृषि-कार्य करते हैं। ये ग्राव भी लकड़ी या बाँस के दो दुकड़ों को ज्ञापस में रगड़कर ग्राग बनाते हैं!

## संथाल और हो

### छोटा नागपुर पठार के मुग्डा-भाषाभाषी वर्ग के प्रतिनिधि

भारतवर्ष के विहार प्रान्त से संलग्न छोटा नागपुर का पहाड़ी इलाक़ा मानव वैज्ञानिकों के लिए एक तरह का प्राकृतिक अजायवघर-सा है, जहाँ विविध श्रादिम जंगली जातियाँ श्रव भी श्रपनी प्राचीन संस्कृति श्रीर रहन-सहन को श्रद्धारण बनाए हए प्रकृति की गोद में जीवन-यापन कर रही हैं। ये ब्रादिम जातियाँ यद्यपि त्रपने को एक-दूसरे से पृथक् मानती हैं ऋौर उनके रीति रिवाज़ त्यादि में भी काफ़ी त्रांतर पाया जाता है, फिर भी मानव-वैज्ञानिकों ने उन्हें मोटे तौर पर एक ही विशाल वर्ग के अन्तर्गत माना है, जो 'मुएडा'-मापामापी वर्ग कहलाता है। इस वर्ग के सदस्य यद्यपि भिन्न-भिन्न बोलियाँ बोलते हैं, किन्तु वे एक ही समूह के मालूम देते हैं। भारत में इस मुएडा-भाषा समूह के बोलनेवालों की कुल संख्या ६० लाख के लगभग है, और इसके प्रधान प्रतिनिधि के रूप में छोटा नागपुरी पठार तथा उसके पार्श्ववर्ती प्रदेश की निवा-सिनी मुएडा, त्रोराँव, संथाल, हो, भूमिज, जुत्राँग त्रादि जातियाँ गिनाई जा सकती हैं। स्थानाभाव के कारण इन सभी जातियों का परिचय देने में हम ऋसमर्थ हैं। केवल प्रतिनिधि-स्वरूप इनमें से दो-"संथाल' ग्रौर 'हो'-का ही हाल पाठकों की जानकारी के लिए हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं।

#### १. संथाल

कोल-जाति की एक शाखा, जिसके वंशज उत्तरी भारत के इलाक़ों से निकलकर बंगाल की पश्चिमी सीमा पर जंगलों में जा बसे थे, 'संथाल' के नाम से प्रतिद्ध है। दिच् में महानदी के मुहाने से लेकर उत्तर में गंगा नदी तक के बीच का संकुचित मूभाग ही इन संथालों की ऋावा-सम्मि है। वे रेवा, पालामऊ, हज़ारीवाग़, छोटा नागपुर, मानभूमि श्रौर कटक तथा पश्चिमी बंगाल के सधन जंगलों में फिरते हुए पाए जाते हैं। राजमहल की पहाड़ियों की तरेटी का जो भाग विशेषतया उनकी क्रीड़ाभूमि बना हुन्ना है 'संथाल-परगना' कहलाता है। यह संथाल-उपनिवेशों में सबसे ऋधिक महत्व का स्थान है, यद्यपि यहाँ पर इन लोगों ने बाद में अपनी बस्तियाँ स्थापित की हैं। संथालों का पूर्व इतिहास ऋज्ञात होने के कारण केवल इतना ही पता चलता है कि उनको कोल-जाति से पृथक् हुए सौ वर्ष से त्राधिक समय नहीं हुत्रा श्रौर उनके उपनिवेश भी इतने ही पुराने समभाना चाहिए। उनकी प्रगति अब उत्तरी बंगाल की स्रोर स्रिधिक है। सारे भारतवर्ष में संथालों की स्रावादी तेईस लाख से ऋधिक नहीं है। उनकी बोली कोल तथा मुएडा जातियों की बोली से भिलती-जुलती है।

संथाल जाति त्र्यारम्भ से ही एक भ्रमण्शील जाति रही हैं। उसे स्थायी रूप से घर बनाकर किसी जगह बस जाना श्रव्छा नहीं लगता। किन्तु युमकड़ होने पर भी यह जाति एक प्रगतिशील जाति हैं। संथाल लोग समतल भूमि में खेती-पाती करते हैं श्रीर जंगलों व पहाड़ों में शिकार करके या स्थानीय जंगली पैदाबार इकट्ठा करके पड़ोसी जातियों से खाद्य पदार्थ तथा श्रपनी श्रावश्यकता की श्रन्य वस्तुएँ परिवर्त्तन में लेकर श्रपना गुज़र-बसर करते हैं। वे बड़े कुशल शिकारी होते हैं श्रीर धनुष-बाण् से सदैव सु-

सिंजत रहते हैं। पठारों के रहनेवालों का मुख्य उद्यम पशु-पालन ही है। उनका परिश्रम, श्रध्यवसाय, चेष्टा, उद्योग सब-कुछ श्रपने तथा श्रपने परिवार की जीविका के हेतु होता है। दूसरों की नौकरी करना या पर-तन्त्र रहना उनके स्वभाव के विपरीत है। यदि उन पर दबाव डाला जाता है तो वे विरोध नहीं करते वरन् चुपचाप सधन जंगलों में भाग जाते हैं, जहाँ उनका पीछा करना श्रसम्भव होता है। जंगलों में पहुँच-कर वे थोड़ी जगह साफ़ करके कहीं

भी श्रपने रहने का स्थान

सच पूछा जाय तो भारतवर्ष की जंगली जातियों का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि संथाल ही है। उसका नाटा ग्रौर काम के हथियार व ऋौज़ार बना लेता है ऋौर ऋपने निराले ढंग से खेती करने में भी सफलता प्राप्त करता है। जिस जंगल में वह रहने के लिए जाता है, उसे ही साफ़ करके रहने योग्य बनाकर, नहाँ शहद, मोम, लाख, कत्था, गोंद, कन्दमूल ऋादि पैदाबार इकट्टा करके उनके बदले में ऋन्य वस्तुएँ प्राप्त कर लेता है। कोल लोगों की भाँति वह जुलाहे का काम नहीं जानता, परन्तु पुराने ज़माने से ही जुलाहों से उसका सम्पर्क रहा है ऋौर प्रायः उसका पहनावा कोल लोगों के पहनावे से ऋच्छा होता है।

खेतों में काम करते समय वह साधुत्रों की भाँति एक कक़नी पहने रहता है। उसकी स्त्री त्रपेद्धाकृत त्र्रच्छे वस्त्र धारण करतो है। त्रपने पति की भाँति वह भी नाटी, मोटी ग्रौर हँस-मुख त्राकृतिवाली होती है। पिछले त्रानेक वर्षों से वह धोती भी पहनने लगी है, जिसके बाँधने का ढंग कुछ-कुछ बंगाली दित्रयों जैसा होता है। वह मुँह नहीं ढँकती। स्त्री-पुरुष दोनों ही फूलों ग्रौर परों के श्रलंकार तथा गाय की पूँछ के बालों से बनाए हुए बहे सुन्दर हार पहनते हैं। पीतल

श्रीर काँसे के कहे, छुड़े, बाजूबन्द श्रीर हँस-लियाँ भी स्त्रियाँ बड़े चाव से पहनती हैं, जो बड़े बज़नी होते हैं। उनका भोजन ज्वार, मक्का, श्रंडे, मुग्नी, तथा

बकरे व सुत्रार का मांस होता है। किन्तु इनके त्रातिरिक्त भी जो कुछ मिले उसे वे बड़े प्रेम से खा लेते हैं। वे हिन्दू जातिवालों को छोड़कर सबका छुत्रा खाते हैं। संथालों का सर्विप्रय पेय ''पचवाई'' नाम की शराब है, जिसे वे त्रामाज को सड़ाकर बनाते हैं। परन्तु वे कोल लोगों की भाँति भयंकर शराबी नहीं होते त्रौर न उनका नैतिक चरित्र हो कोलों की भाँति उतना गिरा हुन्ना होता है।

संथाल स्वभाव से पर्यटनशील होने पर भी ऋपनी



गठा हुआ शरीर, भरा हुआ गोल चेंहरा, मोटे होठ, चौड़ी नाक, बेहद फ़ुर्तीलापन, दादी-मूँछों का अभाव, काले और रूखे खड़े केश उसकी विशेष पहचान है। वह दूसरों से मिलने जुलने में लजाता है, परन्तु कायरता से वह कोसों दूर रहता है। वह आखेट में अतीव कुशल, पशु-पालन और खेती-बारी में भी होशियार, आलस्यरहित, कर्मशील और आपित के समय तथा प्रत्येक कार्य्य में

श्रात्म-निर्भर रहनेवाला होता है। स्वयं ही वह श्रपने

भोपड़ी बड़ी सुन्दर बनाता है। उसकी भोपड़ी की दीवालें चटाई, बाँस ऋौर पेड़ की टहनियों को जोड़कर बनती हैं, जिनके ऊपर कीचड़ या मिट्टी छोप दी जाती है। रंगों का उसे बड़ा चांव होता है, इसलिए वह ग्रपनी भोपड़ी की दीवारें लाल, सफ़ेद या काली पोत देता है, जैसी उसकी रुचि के अनुकल हो। भोपड़ी की छत फूस, काँस और पतावर से छाई रहती है। उसके भीतर काफ़ी जगह होती है, जिसमें परिवार के बहत-से व्यक्ति सुविधापूर्वक रह सकें।

प्रत्येक परिवार में ऋाठ-दस बच्चे होते हैं, जिससे का भी चहलपहल रहती है। संथाल घरों की सफ़ाई का बड़ा ख़याल रखते हैं। उनके व्यवहार की स्त्रावश्यक वस्त्रएँ यथास्थान रखी रहती हैं। गाँवों में भोपड़ियों की लम्बी पंक्रियाँ दिखाई देती हैं, जिनके बीच में आम

रास्ता रखा जाता है। प्रत्येक भोपडी से मिला हन्त्रा सम्रर श्रीर जान-वरों का एक बाड़ा रहता है। इनके गाँव विशेष-तया जंगलों के भीतर बसे होते हैं, परन्तु उनको ढँढ़ निकालना कठिन नहीं होता । गाँव के चारों ग्रोर थोड़ी दूर तक साफ़ मैदान रखा जाता है श्रीर श्रासपास की घनी भाड़ियाँ तथा श्चनावश्यक जंगली पेड काट डाले जाते हैं।

परों के अलंकारों से अपना श्रंगार किए हुए अल्हड़ नव-वयस्क बालिकाएँ स्रोर यवतियाँ गाँव के यवकों के साथ जोड़े बनाकर गोलाकार घेरे में नाचती हैं. जिसके बीच में बैठे हुए बाजेवालों के संगीत के साथ-साथ ताल-स्वर का अनुसरण करते हए उनके पैर गतिमय होते हैं। क्रमशः सारा वन्यपदेश संगीतमय हो उठता है। इस सामाजिक स्वच्छंदता का दुरुपयोग करनेवालों कियों के ब्राचरण की कड़ी देखरेख रखता है।

हो जाति का पुरुष

संथाल प्रकृतिप्रेमी होता है श्रीर किसी भी श्रावश्यक सायेदार दरखत को वह नहीं काटता। उसके गाँव के बाहर का वृत्तों से घिरा हुआ मैदान बड़ा हरा-भरा और रम-खीक दिखाई देता है। उसके जीवन में सरसता की मात्रा श्रिधिक रहती है श्रीर श्रीरों की श्रिपेचा वह कहीं श्रिधिक उचित रूप से उसके आनन्द का अनुभव करना जानता है। संगीत श्रौर नृत्य का उसके जीवन में एक मुख्य स्थान है। वह बाँस को काटकर बड़ी सुन्दर बाँसुरी बना लेता

हित की सहायता से छोटे-मोटे भगड़ों का निपटारा करता रहता है। इस प्रकार इनकें सामाजिक जीवन में व्याघात नहीं हो पाता। प्रत्येक गाँव के बाहर छुप्पर से छ।या हुन्रा एक चबूतरा होता है, जहाँ परिवार के बड़े-बूढ़े गाँव के मुखिया के साथ एकत्रित होकर गाँव के व्यवस्था-सम्बन्धी मामले तय करते तथा आवश्यकतानुसार आपराधियों के लिए दग्ड-विधान करते हैं। प्रत्येक गाँव में एक चौकी-दार भी रखा जाता है तथा हरएक गाँव का अलग-अलग श्रपना एक पुरोहित भी होता है, जिसे कुछ भूमि माफ़ी

है, जिसका मधर स्वर उसके त्रावास-स्थान को सदैव

संगीतमय बनाए रखता है। प्रत्येक गाँव में एक खुली

जगह होती है, जिसे हम नृत्यशाला कह सकते हैं। प्रतिदिन

संध्या के समय गाँव के युवक श्रीर युवतियाँ वहाँ एकत्रित

होकर नाचते-गाते हैं। यह उनकी एक जातीय रस्म है,

जिसे उन लोगों में बुरा नहीं समभा जाता। फूल और

के नियंत्रण के लिए

प्रत्येक गाँव में एक

''जागमाँजी'' या व्यव-

स्थापक रहता है, जो

वयस्क लड़कों श्रीर लड़-

एक ग्रन्य ग्रधिकारी

गाँववालों कीपारिवारिक

व्यवस्था का निरीक्तरण

करने के लिए नियुक्त

किया जाता है, जो परो-

के तौर पर मिली रहती है। उस भूमि की श्रामदनी से साल में दो बार उसे गाँववालों को भोज देना पड़ता है।

संथालों में युवक-युवतियों का परस्पर प्रेम-सम्बन्ध होने के बाद हो विवाह होता है। प्रायः वर और कन्या के माता-पिता सब-कुछ जानते हुए भी ऋनजान वने हुए ऋापस में प्रारम्भिक बातचीत तय करते हैं। प्रति वर्ष इन लोगों में एक विराट जातीय भोज देने की रस्म श्रदा की जाती है, जिसे "वनदान" कहते हैं। यह भोज छः दिन तक जारी रहता है। इस ऋवसर पर सभी विवाह योग्य युवक ऋौर युवतियाँ एकत्रित होते है तथा उनको पारस्परिक सम्पर्क में आने का काफ़ी अवसर दिया जाता है। भोज की समाप्ति तक प्रत्येक विवाहेच्छक युवक श्रपने लिए लड़की पसंद कर लेता है। संथालों में बहुविवाह का निषेध नहीं है, फिर भी लोग एक से अधिक विवाह नहीं करते। उनमें तलाक देने का भी रिवाज है। पति-पत्नी कुछ दिनों तक साथ रहने के बाद यदि यह समभते हैं कि वे एक दूसरे के उपयुक्त नहीं हैं तो पञ्चायत उनको तलाक की अनुमति दे देती है। संथालों की मुख्य उपजातियाँ सारन, मुरमू, मालीं, किस्कू, बेसारा, हाँसदा, टूडी, बास्की, हेमरू, श्रीर चोराई श्रादि हैं, परन्त उनमें परस्पर विशेष भिन्नता नहीं पाई जाती। एक ही जाति के लोग त्रापस में विवाह-सम्बन्ध प्रायः नहीं करते । इन लोगों में बाल-विवाह की प्रथा प्रचलित नहीं है। मालूम होता है, किसी ज़माने में ये उन्नत अवस्था में रहे होंगे, किन्तु श्रन्य जातियों से सताये जाने पर श्रपनी जन्मभूमि लोड-कर प्रवासी बन गए ऋौर फलतः उनका सामाजिक या नैतिक विकास न हो सका।

संथाल श्रपने इच्ट देवता को—कोलों की माँति—
'सिंगबोंगा'' कहते हैं श्रीर उसे सूर्य देवता मानकर पूजते
हैं। इसके श्रतिरिक्त श्रन्य छोटे-बड़े देवी-देवता श्रीर भूतप्रेतों की भी उनमें पूजा होती है। ''बोरामाझी'' नामक एक
मृत सर्दार की श्रात्मा को भी पूजा जाता है श्रीर दीन्ना पाए
हुए लोग व्रत श्रीर बिलदान से उसे संतुष्ट करके श्रपने
गाँव के मामलों में उसका निर्णय प्राप्त करते हैं। 'बाधभूत' या बाध की श्रात्मा को भी पवित्र समभा जाता है
श्रीर कुछ जातियाँ सजीव बाध तथा उसके भूत दोनों
की उपासना करती हैं। इसी तरह स्त्रियाँ हाथी की पूजा
करती हैं श्रीर उसके पैरों के पास भूमि पर माथा टेकती

तथा उसकी चरण-रज मस्तक पर लगाती है। बच्चों को हाथी के पैरों के आगे डालकर वे उनकी कुशंल-कामना का वरदान माँगती हैं और आश्चर्य की बात तो यह है कि हाथी उनको कभी नहीं सताता!

संथालों के उत्सव श्रौर त्योहार श्रनेक होते हैं, जिनमें शिकार का त्योहार प्रतिवर्ष बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर गाँव के सभी पुरुष श्रीर स्त्रियाँ त्राच्छे-त्राच्छे कपड़े-गहने पहनकर, त्रास्त्र-शस्त्रों से सुस-जित होकर, समारोह में भाग लेते हैं। कुछ गाँवों में संथाल लोग हिन्दु श्रों के साथ मिलकर दुर्गापूजा का त्योहार भी मनाते हैं। संथालों में "बाघ की शपय" लेने का बड़ा महत्व समभा जाता है श्रौर जिस बात पर वे ऐसी शपथ लेते हैं, उसे प्राण देकर भी पूरा करते हैं। गोंड, भील ऋौर कोल जातियों की भाँति संथाल भी धनुष-बागा त्रौर कुल्हाड़ी श्रपने मुख्य शस्त्र मानते हैं, जिनसे सुसज्जित होकर उनके दल-के-दल शिकार की खोज में निकलते हैं। वे बाघ ऋौर रीछ को छोड़कर ऋन्य सब जंगली जनतुत्रों का शिकार करते हैं, किन्तु बाघ को सामने देखकर वे ज़रा भी नहीं डरते। शिकार की यात्रा प्रायः चार-पाँच दिन की होती है, जिसके उपरान्त वापस आने पर मारे हुए पशुत्रों का मांस पकाया जाता है श्रौर विराट भोज की व्यवस्था की जाती है। विवाह स्रौर मृत्यु के ब्रवसरों पर भी भोज के बिना काम नहीं चलता।

कोल लोगों की भाँति संथालों में भी मुर्दे जलाए जाते हैं। जलने के बाद मृतक की ऋस्थियाँ ऋौर राख उसके कुटुम्ब का प्रमुख व्यक्ति एक टोकरी में रखकर दामोदर नदी में प्रवाह करने के लिए ले जाता है। संथाल इस नदी को बड़ी पवित्र मानते हैं।

### २. हो

कोल श्रौर मुएडा जातियों के कुछ लोग श्रपनी श्रावास-भूमि को पारस्परिक भगड़ों के कारण छोड़कर सिंगभूम के ज़िले में श्रा बसे हैं। इन प्रवासियों ने नए प्रदेश में श्राकर श्रपना नया नाम "हो" रख लिया श्रौर उनकी एक श्रलग जाति बन गई। ये हो लोग प्राचीन द्रविड़ों के ही वंशज श्रौर कोल तथा मुएडा जातिवालों की ही एक शाखा जात होते हैं। मुएडा जाति के व्यक्तियों में हो सबसे प्राचीन, शिक्तिशाली श्रौर सभ्य हैं। किसी हो जाति के पुरुष को



देखिए—उसका शारीरिक श्राकार, प्रभावशाली व्यक्तित्व, सुन्दर श्राकृति, सब-कुछ उसे पुरुषत्व का एक श्रादर्श नमूना प्रमाणित करने के लिए प्रयाप्त है। प्रान्त के सुदूर भीतरी भागों में घने जंगलों के बीच जो 'लोग रहते हैं, उनकी श्राकृति प्रायः इतनी श्राकर्षक नहीं होती, क्योंकि उनकी रहन-सहन उन्हें वनवासियों-जैसा बना देती है। वे देखने में कुरूप श्रीर भयंकर लगते हैं। श्रपनी श्रादिम श्रवस्था

में रहने में ही उनको सन्तोष है श्रौर वे सम्यता के स्पर्श से दूर भागते हैं। हो जातिवालों का कहना है कि वे किसी ज़माने में छोटा नागपुर के इलाकों से श्राए श्रौर श्रारंभ में वे पत्तियाँ हो पहनकर रहते थे, जैसा कि "जुश्राँग" जाति की स्त्रियों में चलन है। सन् १८७१ ई० तक, जंगलों में रहनेवाले

श्रीर पहाड़ी हो लोग पत्तियों से हो श्रपना शरीर ढकते थे। बाद में उन्होंने वस्त्र पहनना शुरू किया। पर कुछ वधों बाद एक बार हो लोगों ने व्यापारियों को, यह धमकी दी कि यदि कपड़ों के व्यापारी मूल्य न घटाएँगे तो हम पुनः प-त्तियाँ पहनकर रहने लगेंगे! सीमान्त प्रदेशों के निवासी हो लोग उड़िया जातिवालों से बहुत मिल-जुल गए हैं। ये लोग क्रषि-कार्य्य करते

हैं, परन्तु उसका ढंग बहुत प्राचीन है। घरती को कुदाल से गोड़कर ये बीज बो देते हैं, परन्तु घरती में खाद देना नहीं जानते। स्रतएव जिनस्थानों में वे खेती-पाती करते हैं, वहाँ की घरती थोड़े हो दिनों में बेकार हो जाती है। तब वे नई भूमि की खोज में स्नन्यत्र चल देते हैं। स्थायी रूप से किसी जगह रहते हुए वे कम दिखाई देते हैं।

इनके गाँव छोटे-छोटे होते हैं, जिनमें वे बड़े मज़बूत श्रौर सुन्दर घर बनाते हैं। उनके घरों की दीवालें काली मिट्टी की बनती हैं, श्रीर वे बड़ी मोटो श्रीर ठोस रहती हैं। उनके ऊपर धास-फूस श्रीर पतावर का छप्पर डाल दिया जाता है। मकान के श्रागे लकड़ी के मोटे-मोटे खम्मे खड़े करके, जिन पर चित्र-विचित्र श्राकृतियाँ खुदी रहती हैं, उन पर एक सायवान बनाया जाता है। प्रत्येक घर में तीन भाग किए जाते हैं। एक में परिवार के लोग भोजन बनाते-खाते हैं, दूसरे में सोते हैं श्रीर तीसरे में उनका मंडारगृह रहता है।

थोड़े फ़ासले पर छुप्पर डालकर कुछ श्रीर भोपड़ियाँ बना दी जाती हैं, जहाँ नौकर-चाकर, मवेशी श्रीर मुर्गियाँ रखी जाती हैं। परिवार के सभी व्यक्ति घर में साथ-साथ रहते हैं। इनमें धनी लोगों की पोशाक धोती श्रीर दुपट्टा है। उनकी स्त्रियाँ रंगबिरंगी धोतियाँ श्रीर साड़ियाँ भी पहनने लगी हैं। गरीब लोग लँगोटी

> लगाते हैं या छोटा श्रॅगौछा कमर में लपेटे रहते हैं । उनमें स्त्रियों श्रौर पुरुषों का पहनावा एक-सा होता है । कमी-कमी स्त्रियाँ बिल्कुल नग्न श्रवस्था में भी ग्रहस्थी का कामकाज करती हुई दिखाई देती ह । श्रपने शरीर का प्राकृतिक प्रद-र्शन करना उनमें बुरा नहीं समभाजाता। लाज-जैसी कोई वस्तु वे जानती ही नहीं । श्रारम्भ से ही

हो जातिवाले वस्त्र बुनने की कला से अनिभन्न रहे हैं, किन्तु अन्य जाति के जुलाहे उनके गाँवों में अब धीरे-धीरे बसने लगे हैं, जिसके कारण उनका वस्त्रामाव दूर हो रहा है। स्त्रियाँ और पुरुष दोनों हो कानों में बालियाँ और गले में काँच की गुरियों तथा पोत की बनी हुई मालाएँ धारण करते हैं। पुरुष प्रायः बाध, साँप तथा बीमारियों से बचने के लिए गले में गंडे-ताबीज़ पहने रहते हैं। स्त्रियाँ ही खेतों का और घर का सारा कामकाज



सम्हालती हैं। पुरुष शिकार किया करते हैं। शिकार को ही ये लोग अपना मुख्य उद्यम मानते हैं। अपने बालकों को वे सबसे पहले शिकार करना ही सिखाते हैं। प्रतिवर्ष उनके यहाँ शिकार की प्रतियोगिता के उत्सव होते हैं, जिनमें लोग सामूहिक रूप से भाग लेते हैं। धनुष-बाण को वे अपना मुख्य शस्त्र मानते हैं और एक कुदाली भी अपने साथ रखते हैं, जिसे "ताँगी" कहते हैं। युद्ध के समय यह ताँगी

भी एक भयंकर शस्त्र का काम देती है। पर यों वे उसे खेत गोड़ने के ही काम में लाते हैं। गाँवों के बाहर छोटे-छोटे लड़के हाथों में तीर-कमान लिये हुए पित्रयों के घोंसले खोजते दिखाई देते हैं। इनके यहाँ मका, ज्वार, बाजरा, गेहूँ, दाल, सरसों, कपास, तम्बाकू ऋौर धान की खेती होती है। सभी घरों में भेडें, बकरियाँ, गाय त्रादि मवेशी पले रहते हैं, जिनका दूध श्रौर धी ये बड़ा सस्ता वेच डालते हैं। मुर्ग़ियाँ ग्रौर बत्तख़ें भी पाली जाती हैं। अनाज के अतिरिक्त ये लोग सब प्रकार के पशु-पित्वयों का मांस भी खाते हैं! गाय श्रौर सुश्रर भी उनसे नहीं बचते । किन्तु बाघ, भालू, बंदर, खेतों के चूहे तथा साँप का मांस खाना

र्जातीय भेद नहीं होते। ये लोग का सबका छुत्रा भात खा लेते हैं। हाँ, परम्परागत नियमों के त्रानुसार, यदि भोजन करते समय उनकी थाली पर किसी की छाया पड़ जाय तो वे खाना छोड़ कर उठ जाते हैं। किसी त्रान्य जाति का व्यक्ति उनका मिट्टी का वर्त्तन छू ले तो वे उससे जल नहीं पीते। हो लोगों की बोली मुएडा त्रीर भूमिज जातियों की बोली से मिलती है। संथाल

लोग भी उनकी बोली समभ पाते हैं। व्याकरण की दृष्टि से वह कोल जातियों की बोली से भी बहुत मिलती है।

हो जाति में विवाह के पहले वर को कन्या का मूल्य देना पड़ता है, या दूसरे शब्दों में वर का पिता ही कन्या को ख़रीदता है। यह मूल्य मवेशी देकर चुकाया जाता है। कम से कम दस-वारह पशु कन्या के पिता को देने का नियम है। इसके बाद सगाई तय हो जाती है। इतने पर भी

विवाह होने में बड़ी बाधाएँ पड़ती हैं। प्रायः बरसों विवाह की सायत टलती रहती है श्रीर कभी-कभी विवाह होता ही नहीं। इसका मुख्य कारण यह है कि दोनों पत्त के लोग शकुन-श्रपशकुन का बहुत विचार करते हैं । विवाइ तय करने के लिए त्राते-जाते समय राह में शकुन का बड़ा ध्यान रखा जाता है। यदि मार्ग में कोई ऋपशकन हो जाता है तो वे लोग अपने इष्ट देवता "सिंगबोंगा" के नाम पर मुर्गे की बलि देते हैं. श्रौर उससे प्रार्थना करते हैं कि अगले बार मार्ग में कोई श्रपशकुन न होने पाए। किन्तु यह तभी होता है जब दोनों पद्म में से एक पद्म विवाह के लिए अत्यधिक उत्सक हो। श्रन्यथा पहली बार का अपशक्तन ही बहुत समभा जाता है श्रीर उसी पर तुरन्त



इनमें वर्जित है। इनमें ब्रन्त- मुण्डा-भाषाभाषी वर्ग की 'जुब्राँग' नामक एक उपजाति र्जातीय भेद नहीं होते। ये लोग का पुरुष

सगाई छूट जाती है। यदि विवाह तय करने के लिए जाते हुए व्यक्ति के पीछे से कोई गिद्ध, कौ आ, तीतर, हरियल, कठफोड़ा, गीदड़, ख़रग़ोश, शहद की मक्खी, या साँप निकल जाय तो यह समभा जाता है कि वर-कन्या में से एक की मृत्यु अवश्यम्भावी है। यदि एक विशेष पत्ती धरती पर किसी मकड़ी को खींचे लिये जाता हो और

जानेवाले व्यक्ति की उस पर नजर पड़ जाय तो यह समभा जाता है कि विवाह के बाद जब कन्या लकड़ी लेने या पानी भरने बाहर निकलेगी तो उसे ऋवश्य बाघ उठा ले जायगा। यदि कोई बाज़ किसी पत्ती को पकड़कर ले जाता हुन्ना दिखाई दे तो भी बाघ द्वारा कन्या का श्रपहरण निश्चित माना जाता है। यदि एक विशेष जाति का गिद्ध अकेला या भंड के आगे-आगे आकाश में उड़ता हुआ दिखाई पड़े तो वर या कन्या के माता-पिता में से किसी एक की मृत्य अवश्य हो जाती है। यदि उप-रोक्त घटना कन्या के गाँव के पास हो तो कन्या के माता-पिता पर अनिष्ट आता है, और यदि वर के गाँव के पास हो तो बर के माता-पिता पर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। यदि कठफोड़ा पत्ती सिर के ऊपर मँड़लाता रहे तो कन्या के सन्तान होते ही वर-कन्या दोनों की मृत्य समभी जाती है। यदि मार्ग में किसी पेड़ की डाल ट्रटकर गिर पड़े तो यह समभा जाता है कि वर-कन्या को जीवन भर घोर परिश्रम करना पड़ेगा, जिसका फल उनको न्यूनतम मिलेगा। इसी प्रकार के अनेक अपशकन हो जाति में माने जाते हैं, किन्तु स्राश्चर्य इस बात का है कि उनके विवाह-संस्कार फिर भी होते ही रहते हैं। विवाह के अवसर पर भोज अवश्य दिया जाता है। विवाह से पहले युवक-सुवतियों के परस्पर प्रेम-सम्बन्ध और मिलने-जुलने को लोग . बुरा नहीं समकते। यदि किसी युवक और युवती में अन-चित सम्बन्ध हो जाता है श्रीर जातिवाले उसे जान लेते हैं तो युवक के लिए ज़रूरी हो जाता है कि युवती का मूल्य उसके पिता को देकर उससे विवाह करले श्रीर इसके लिए युवक को मजबूर किया जाता है। विवाह-कृत्य बड़े सीधे-सादे हँग का होता है। वधू को वर के यहाँ ले जाते हैं श्रौर धान के एक ऊँचे ढेर पर उसे बिठाकर सिर पर तेल छोड़ते हैं तथा पका हुआ मांस-मात उसे खाने को देते हैं। खाने के बाद वह अपने पति की जाति में सम्मिलित हो जाती है। इसके उपरान्त, पास के किसी बाग में नृत्य की योजना होती है, जिसमें दोनों पक्त के पुरुष और ब्रियाँ भाग लेते हैं। वर श्रीर कन्या को एक-एक कटोरी जौ की शराब दी जाती है। दोनों उस शराब को एक में मिलाकर पीते हैं। बस, विवाह की रसम पूरी समभी जाती है। तीन दिन तक पति के साथ रहने के बाद पन्नी घर

से भाग जाती है और अपनी हमजोली की स्त्रियों से कहती है कि वह ग्रपने पति को नहीं चाहती। पति उसके चले जाने पर बड़ी चिन्ता प्रकट करता है ख्रौर अपने मित्रों की सहायता से उसका पता लगाकर ज़बरदस्ती उसे घर उठा लाता है। इसके उपरान्त दोनों मिल-जुलकर शान्ति से रहने लगते हैं। यह भी उनमें एक रस्म मानी जाती है श्रौर प्रत्येक गाँव में इसका चलन है ! पुरुष प्रायः श्राराम-तलब होते हैं ऋौर घर-बाहर का सारा काम स्त्रियों को ही करना पड़ता है, किन्तु उनको बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता हैं। स्त्रियों पर किसी प्रकार का दबाव या शासन नहीं रखा जाता स्त्रौर उनको घूमने-फिरने की परी स्वतंत्रता रहती है। परन्त वे दुराचारिणी बहुत कम होती हैं। यति अपनी पत्नी को अपनी वास्तविक सहचरी ग्रीर ग्रापत्ति के समय परामर्श देनेवाली समस्ता है। यदि पत्नी किसी जार पुरुष से व्यभिचार करती हो तो बात तल जाने पर उस जार पुरुष को वह सारी रक्कम स्त्री के पित को चुकाना पड़ती है, जो पित ने विवाह के अवसर पर पत्नी के पिता को "कन्या के मूल्य" के रूप में दी हो। पत्नी को ऐसी दशा में त्याग दिया जाता है। हो जाति के स्त्री-पुरुष स्वभाव से ही बड़े भावक होते हैं। दिल पर ठेस लगने पर या किशी मानसिक आघात से संतप्त होकर वे प्रायः आत्मघात तक कर लेते हैं। छोटी-छोटी बातों पर मतभेद होने या भगड़ा होने पर किसी नदी या तालाब में इबकर प्राण दे देना उनके लिए बड़ी साधारण बात होती है!

संथालों की तरह इन्हें भी नृत्य श्रीर संगीत का बड़ा चाव होता है। उन्हों की भाँति ये भी स्त्री-पुरुष मिलकर नृत्य करते हैं। हर्ष तथा शोक के श्रवसरों पर होनेवाले नृत्य या संगीत-समारोह में किंचित भी भेद नहीं होता। युवक श्रीर युवितयाँ गोलाकार घेरे में खड़े होकर घूम-घूम-कर नाचते हैं श्रीर एक-दूसरे के हाथ पकड़े रहते है। बाजे के ताल-स्वर से पैर मिलाते हुए वे ख़ूब नाचते गाते हैं। सिर हिलाकर श्रीर श्रांखें मटकाकर वे बराबर भाव-प्रदर्शन भी करते रहते हैं। ढाल उनका मुख्य बाजा होता है श्रीर कमी-कभी बाँसुरी भी बजाई जाती है। प्रायः सभी उत्सवों श्रीर धार्मिक रसमों के मनाने में भोज के साथ-साथ नृत्य श्रीर संगीत का श्रयोजन किया जाता है

श्रीर गाँव के छोटे-वड़े सभी स्त्री-पुरुष उसमें भाग लेते हैं। उनके एकाकी जीवन में नृत्य श्रीर संगीत ही मनो-विनोद का एकमात्र साधन है। बच्चों को छोटी श्रवस्था में ही नृत्य श्रीर संगीत की शिद्धा दी जाती है श्रीर बड़े होने पर वे इस कला में कुशलता प्राप्त कर लेते हैं। नृत्य-कुशल व्यिक्त का ये लोग बड़ा सम्मान करते हैं श्रीर श्रपने समाज में उसे श्रव्छा स्थान देते है। इस कला का उनमें विशेष उत्साह पाया जाना उनके श्रव्छे स्वभाव तथा मिलनसारी का चोतक है।

संथालों की तरह हो जातिवाले भी ऋपने इष्ट-देवता को "सिंगबोंगा" कहते हैं। उसे वे सर्वशिक्तमान् तथा आदि पुरुष मानते हैं। "नागेएरा", "देसाउली", ''मारँग बोंगा", तथा उसकी स्त्री ''पाँगरा'' गाँव के देवी-देवता समभे जाते हैं। "चनाला देसम बोंगा" श्रौर उसकी स्त्री "पाँगरा" विवाहिता स्त्री के देवी-देवता हैं। "होरातेनको" मार्ग का देवता है। धमाह-लीबोंगा", "चंदू स्रोमोल", ''देसाउली'' की स्त्री "जायरबूरी" त्रादि की भी पूजा होती हैं। इनके ऋति-रिक कितने ही भूत-प्रेत तथा दुष्टात्मात्र्यों का त्र्यस्तित्व

हो जातिवाले मानते हैं, जिन्हें शान्त करने लिए मांस श्रौर मदिरा चढ़ाई जाती है। इन देवी-देवताश्रों श्रौर भूत-प्रेतों को प्रसन्न करने के लिए प्रायः सुश्रर श्रौर मुर्गे की बिल दी जाती है। इन लोगों में देवी-देवताश्रों की मूर्तियाँ नहीं रखी जातीं। उनकी पूजा के श्रवसरों पर मोज श्रौर शराब की व्यवस्था के श्रितिहक तृत्य श्रौर संगीत का भी श्रायोजन किया जाता है। बीमारी फैलने पर भाड़फूँक के लिए श्रोभे या स्थाने बुलाये जाते हैं, जो बिल चढ़ाकर श्रीनष्टकारी प्रेता-

त्मात्रों को शान्त करते हैं। हो जातिवालों का विश्वास है कि प्रेतात्माएँ दिन भर बाहर घूमती हैं और रात के समय घरों में प्रवेश करती हैं। अतएव गाँव में किसी जगह एक चवूतरा बनाकर उनको नियमित रूप से भोजन और शराब चढ़ाई जाती है, जिसमें वे उत्पात न करें। उस चवूतरे को प्रतिदिन भाड़-पोंछुकर साफ़ रखा जाता है।

हो लोग अपने मृतक को धरती में गढ़ा खोदकर गाड़ देते हैं और उस स्थान पर स्मृति चिन्ह के रूप में कई पत्थर रख देते हैं। जिसकी सामर्थ्य होती है वह अपने

> परिवार के मृत व्यक्तियों की समाधियों पर स्तम्म खड़े करवा देता है। इनकी धारणा है कि मरने के बाद सब लोग भूत हो जाते हैं, परन्तु इसके आगे वे स्वर्ग या नरक के विषय में कुछ भी नहीं जानते । पुरस्कार पुरस्कार या पाप का दर्ण्ड कैसे मिलता है, इसका भी उन्हें ज्ञान नहीं होता।

जैसा कि पहले कहा जा,
जुका है, भारतवर्ष की मुण्डानं
भाषाभाषी अनेक जातियाँ
हैं, किन्तु स्थानाभाव के
कारण यहाँ उन सक्का
विस्तृत विवरण यहाँ देना
संभव नहीं है। इनमें हो
श्रीर संथालों की ही तरह
जुश्राँग नामक एक जाति



जुआँग जाति की एक स्त्री

विशेष उल्लेखनीय है। यह जाति उड़ीसा की रियासतों के जंगलों में बसती है श्रीर श्राज भी पाषाण्युग की स्थिति में रहती है। जुश्राँग लोग पत्थरों के ही श्रीजार काम में लेतें हैं, वृद्धों पर घोंसलेनुमा भोपड़े बनाकर रहते हैं श्रीर उनमें से बहुतरे केवल पत्तों से श्रपना तन ढके रहते हैं। इस लेख के साथ हम इस जाति के स्त्री-पुरुषों के भी चित्र पाठकों की जानकारी के लिए दे रहे हैं।

# नागा, कूकी श्रीर गारो

## भारत के पूर्वीय सोमान्त के चौकीदार

१. नागा

आ साम और मनीपुर रियासत की सीमाओं के बीच के तथा आसपास के सधन जंगलों से धिरे हुए पार्वतीय प्रदेश को नागा जाति की त्रावास-भूमि माना जाता है। कतिपय पाश्चात्य विद्वानों ने श्रन्य पड़ोसी जातियों को भी नागा ही माना है, परन्त वास्तव में बात ऐसी नहीं है। नागा लोगों की कुछ जातियाँ दूसरी जातियों के सम्पर्क में आकर मिश्रित रक्त की अवश्य हो गई हैं, परन्तु असली नागा अभी भी आसाम की सीमा केपार्वतीय इलाकों में निवास करते हैं। संस्कृत के "नाग" शब्द से ही यह "नागा" शब्द बना मालूम होता है। भारतवर्ष के इतिहास-पुराणों में प्राचीन नाग जाति ऋौर नाग-वंश के राजा श्रों का प्रचुर उल्लेख मिलता है। ये नाग-वंशी लोग सम्भवतः सिदियन जाति के वंशज थे श्रीर ऋपने को चत्रिय कहते थे। नागा-जाति के लोगों के सिदियन होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता और न नागों से ही उनकी उत्पत्ति होने के विषय में कोई प्राचीन कथाएँ मिलती हैं। हाँ, उनमें चत्रियोचित श्रसामान्य वीरता श्रीर साहस अवस्य पाया जाता है। सम्भव है, अधिकांश जंगली जातियों की भाँति ऋादिम ऋवस्था में उनका नग्न रहना त्रौर उनके स्वभाव में कुटिलता तथा दुष्टता की प्रवृत्ति का पाया जाना ही ऐसे कारण रहे हो, जिनसे प्रेरित होकर लोगों ने उनको "नंगा" (नग्न रहनेवाला ) या "नागा" .कहना आरम्भ कर दिया हो।

नागा लोगों की छोटी-बड़ी अनेक उपजातियाँ हैं, जिनके रीति-व्यवहार, सामाजिक नियम, धार्मिक सिद्धान्त, रूप-रंग अप्रैर भाषा एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं। पार्वतीय प्रदेशों के ऊपरी भागों के निवासी नागा साफ़ रंग के और सुन्दर होते हैं। उनकी स्त्रियों की आकृति भी बुरी नहीं होती, यद्यपि शारीरिक सीन्दर्य पार्वतीय जातियों में महत्त्व की वस्तु नहीं समभा जाता। तरेटियों और जंगलों के रहनेवाले लोग गहरे रंग के, मैले और भद्दे होते हैं। इन लोगों के

स्वभाव में भी परस्पर बहुत श्रधिक भिन्नता पाई जाती है। ''रेंग्मा" नागा सीधे स्वभाव के, शान्तिप्रिय, सच्चे और ईमानदार, "लोटाह" नागा त्रात्माभिमानी, अविश्वासी श्रौर निर्देशी, श्रौर ''श्रंगामी'' नागा लड़ाक, प्रतिशोध में पक्के ग्रौर विश्वासघाती पाए जाते हैं। "'ग्रंगामी" जाति वाले ही नागा जाति के मूल-प्रतिनिधि हैं ग्रीर उन्हीं को सबसे श्रधिक महत्त्व दिया जाता है। उनको श्रपने ''श्रंगामी'' नाम का बड़ा श्रिभमान है, जिसका श्रर्थ है "श्रुजेय", श्रीर वे अपने को सचमुच ही श्रजेय समभते भी हैं। वे ऊँचे पहाड़ों पर रहते हैं ऋौर बड़े लड़ाकू, लूट-मार में कुशल तथा बदला चुकाने में श्रमानुषिक होते हैं। श्रपने इसी स्वभाव के कारण, पड़ोसी जातियों पर उन्होंने बड़ा स्रातंक जमा रक्ला है। इन लोगों में आपस का विरोध सहज ही में नहीं शान्त होता श्रौर पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलता रहता है। आसपास के लोग उनसे सदा सशंकित श्रौर भयभीत रहते हैं। लड़ाकू स्वभाव के होने के कारण नागा लोग ऋपने शत्रुश्रों से सतर्क रहते हैं श्रौर श्रपने श्रावास-स्थान की रज्ञा का समुचित प्रवन्ध रखते हैं। पहाड़ों के ऊपर बसे हुए उनके गाँव ख़ूब मोटे लट्टों की मज़बूत चहारदीवारी से घिरे होते हैं श्रीर छोटे मोटे दुर्ग जैसे दिखाई देते हैं। लूटमार करते समय उनको बूढ़े-बच्चे, स्त्री-पुरुष, किसी का ध्यान नहीं रहता, ऋौर विवेक-शून्य होकर जिसे पाते हैं उसे ही वे मार डालते हैं। उनके अत्याचार की जब सीमा न रही तो ब्रिटिश सरकार ने उनके प्रदेश का सारा प्रवन्ध अपने हाथों में ले लिया ऋौर वहाँ एक विशेष ऋक्सर की नियुक्ति करके थोड़ी सेना सहायता के लिए रख दी गई। परन्तु नागा लोग कब बिगड़ उठें, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। उनके उत्पाती स्वभाव का दमन करना नितान्त श्रसम्भव है । नागा लोग शरीर से ख़ूब इट्टे-कट्टे, लम्बे ऋौर सुडौल

त्राम लाग शरार स खूब हट -कट , लम्ब श्रोर सुडोल श्राकृति के न्यित होते हैं । उनकी श्राँखें छोटी, चेहरा श्रंडाकार श्रौर रंग गहरा होता है। दादी-मूँछ उनके नहीं होती तथा थिर के केश रूखे श्रीर ख़ड़े होते हैं, जिनको

छाँटकर ये छोटा रखते हैं। ये सब बातें होते हुए भी उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली त्रीर भयोत्पादक होता है, जो उनकी त्रपनी विशेषता है। नागा स्त्रियाँ नाटी होती हैं **ऋौर** उनका कटि-प्रदेश स्थूल होता है। वे घर श्रौर बाहर का सारा काम-काज करती हैं, बोक्ता ढोती, युद्ध में लड़ती, शिकार करती ख्रौर प्रत्येक कार्य में पुरुषों का हाथ बटाती हैं। इस परिश्रमी जीवन के कारण उनके शारीरिक सौंदर्य का विकास नहीं हो पाता । पहाड़ों के ऊपर रहने-वाले स्त्री-पुरुष नाममात्र के वस्त्र पहनते हैं स्त्रीर प्रायः नंगे ही रहते हैं। तरेटियों श्रौर समतल भूमागों के निवासी नील के रंग से रँगी हुई मिर्ज़ई, विना आस्तीन की कुर्ती श्रौर चुस्त बंडी पहन लेते हैं, जिसके ऊपर श्रावश्यकतानुसार वे एक मोटी चादर ख्रोढ़ लेते हैं। कमर में वे एक लँगोटी लपेटे रहते हैं। चाय के बग़ीचों में काम करनेवाले तथा श्रासपास के ग्रामनिवासी नागा वस्त्रों के विषय में श्रधिकसम्य बन गए हैं। उनमें पुरुष रंग-बिरंगे मोटे कपड़े के घुटनों तक

जाता है। हार, हँसली, बाज़ूबन्द ग्रौर तोड़े, जो काँच के हरे दानों त्रौर कौड़ियों को ग्यंकर बनाए जाते हैं, ये लोग बड़े उत्साह से पहने रहते हैं। नागात्रों को त्रपने श्रस्त-शस्त्रों से बड़ा प्रेम होता है, जिन्हें वे सोते-जागते हर वक्त अपने साथ रखते हैं। 'दॉव' या फरसा, भाला, वरछा स्रौर ढाल, इनके प्रमुख इथियार हैं, जो युद्ध तथा शिकार दोनों में काम त्राते हैं। ये धनुष-बाग् का बहुत कम व्यवहार करते हैं। "श्रृंगामी" नागा बहुत पहले से बन्दक़ों के व्यवहार से परिचित हैं, जो उनके पास कसरत से पाई जाती हैं। युद्ध श्रौर शिकार, यही दोनों उद्यम स्नारम्भ से त्राज तक उनमें पाए जाते हैं। त्र्यब वे व्यापार के भी कायदे समभने लगे हैं श्रीर प्रायः श्रासाम श्रीर कलार के बाज़ारों में हाथीदाँत, मोम श्रीर बारीक सन के बने हए कपड़े बेचते दिखाई देते हैं, जिनके बदले में ये लोग नमक, पीतल के बर्तन, शंख और विशेषतया तोड़ेदार बन्दुकें तथा बारूद ख़रीद ले जाते हैं। नाचने श्रौर शराब पीने का उनको बड़ा चस्का रहता है, जिसमें सदैव नहीं तो कभी-कभी हित्रयाँ भी अवश्य सम्मिलित होती हैं। पुरुष विशेषतया एक प्रकार का 'युद्ध का नाच' नाचते हैं। इस तृत्य में



हाथों में अपने फरसे श्रौर बरछे लेकर वे बाजों की ध्विन के साथ-साथ उछलते-कूदते, रणनाद करते तथा श्राक्रमण, प्रत्याक्रमण, बचाब, ढाल से रत्ता श्रौर शस्त्रलाघवता श्रादि का प्रदर्शन करते हैं।

अपने पड़ोस की अन्य पहाड़ी जातियों की भाँति नागा युमकड़ नहीं होते ऋौर जहाँ एक बार घर बना लेते हैं, वहीं पर वे टिककर रहने लगते हैं-स्थानपरिवर्त्तन की त्रादत उनमें नहीं है। उनके गाँवों में पचात से लेकर पाँच सौ तक घर बसे होते हैं। ये लोग विचित्र प्रकार के घर बनाते हैं, जिनकी परछती ज़मीन को छुती रहती है। इन घरों के एक सिरे पर छोटा-सा द्वार होता है। प्रत्येक परिवार का अपना-अपना पृथक् घर होता है, जिसमें दो कमरे होते हैं। एक में परिवार के लोग सोते हैं, दूसरे में खाना पकाया जाता है तथा आन वश्यक वस्तुएँ रखी जाती हैं। घर के भीतर ही सुत्रार त्रौर मुर्गियाँ भी रखी जाती हैं। इससे भीतर स्थान की बड़ी तंगी रहती है अौर परिवार के अविवाहित पुरुष बाहर दूसरे मकान में जाकर सोते हैं। घरों के पास ही इनके खेत होते हैं। फ़सल काटने के बाद ये लोग खेतों को वैसा ही छोड़ देते हैं। ये अपने परिवार के मृतक को,घर के द्वार पर ही गढ़ा खोदकर गाड़ देते हैं। इनके देवतात्रों में "सेमित्री" धनसम्पत्ति का देवता माना जाता है। "रुपित्रावा"-जिसके माथे में एक आँख होती है और "कनंगत्रावा" जो अन्धा होता है, दुष्ट-प्रकृति के देवता माने जाते हैं। श्रंगामी नागा मूर्त्तिपूजक होते हैं श्रौर उनकी श्रपनी विशेष बोली होती है।

"रंग्मा" नागा आकृति में कछार के निवासियों से बहुत मिलते हैं और उनमें से बहुतों ने आसामी तथा कछारी स्त्रियों से विवाह कर लिया है। उनके गाँव छोटे होते हैं और वे मवेशी पालते हैं। अन्य पहाड़ी जातियों की माँति वे भी बहुत-से देवताओं को पूजते हैं. जिन्हें वे गाय की बिल चढ़ाते हैं। वे अपने मुदाँ को गाड़ते और उनकी ढालें तथा बरछे भी उनके साथ में दफ़ना देते हैं। दफ़नाने के बाद वे समाधि के ऊपर कुछ लकड़ियाँ, खंडे और थोड़ा अनाज छितरा देते हैं। अंत्येष्टि किया के बाद उनके यहाँ एक विराट् भोज होता है।

साधारणतया नागा लोग दूध का व्यवहार नहीं करते। वे मवेशियों से खेती का काम लेना भी नहीं जानते। वे पालत् पशु-पित्तयों को या तो खाते या देवता श्रों के श्रागे उनकी बिल ही देते हैं। उनके द्वारा मुश्रर श्रोर मुर्गियाँ श्रिधिक पाली जाती हैं, जिनको छोड़ कर वे सब जीव-जंतु श्रों का मांस खाते हैं। हाथी का मांस उनमें विशेष रूप से मुस्वादु समका जाता है श्रोर शिकार में मारा हुश्रा हाथी सारे गाँव का एक प्रिय श्राहार माना जाता है। सुना जाता है कि वे बाघ के मांस से भी परहेज़ नहीं करते। प्रायः घरों में एक कोने में चावल को सड़ाकर बनाई हुई दूधिया रंग की एक बदब्दार शराब का कूँड़ा रखा रहता है। इसी कूँड़े में वे तूँबियों श्रोर प्यालों को डुबोकर इच्छानुसार शराब ले लेते हैं श्रीर सबेरे घर के बाहर सहन में या ऊँचे पहाड़ी टीलों पर, जहाँ से दूर तक का हश्य दिखाई देता है, बैठे-बैठे धूप का सेवन करते हुए प्रेम से एक-एक बूँट शराब पीते रहते हैं।

"मोज़ोमा" के नागा लोग एक प्रकार का मोटा श्रौर मज़बूत कपड़ा बुनते हैं, जो उनके देश की श्रस्थिर श्रौर ठएढी जलवायु में पहनने पर बड़ा श्राराम देता है। उनके इलाक़े में सन-जैसा एक रेशेदार पौधा होता है, जिसके डंठलों की छाल से यह कपड़ा तैयार किया जाता है। यह कपड़ा भूरे रंग का होता है, जिस पर काली श्रौर लाल धारियाँ पड़ी रहती हैं श्रथवा कभी-कभी बिल्कुल सादा भी होता है। नागा लोग इसकी चादर बनाकर बदन पर श्रोढ़े रहते हैं।

नागा श्रों के प्रत्येक गाँव में एक बहुत बड़ा सार्वजिनक घर होता है, जिसमें बहुत सी लम्बी तिपाइयाँ पड़ी रहती हैं। उन तिपाइयों पर पतली चटाइयाँ बिछी रहती हैं। वहीं शिकार में मारे हुए पशु श्रों के मुंड तथा युद्ध के शस्त्रास्त्र भी रखे रहते हैं। यहाँ गाँव के सारे श्रविवाहित युवक श्रौर लड़ के सोते हैं। ऐसे घर को नागा लोग "रंगकी" या "दकछंग" कहते हैं। ऐसा प्रत्येक "दकछंग" भीतर से प्राय: ६० फ़ीट लम्बा श्रौर २० फ़ीट ऊँचा बनाया जाता है। उसके बीचोबीच में श्रलाव में श्राग सुलगती रहती है। सोने के लिये तिपाइयाँ पंक्तियों में सुव्यवस्थित रूप से सजी रहती हैं। किनारे पर एक श्रोर एक छोटी-सी कोठरी रहती है, जिसमें उस "दकछंग" का बड़ा-बूढ़ा निरीक्तक या प्रबंधक रहता है। वह सब युवकों श्रौर लड़कों के श्राचरण पर कड़ी नज़र रखता है। वैसा ही एक घर, जिसे 'हिलोकी' कहते हैं, गाँव की लड़कियों

के लिए बना दिया जाता है, जो विवाह न होने तक वहीं सोती हैं। अविवाहिता नागा लड़िक्यों और युवितयों की वेशभूषा बड़ी सुन्दर और आकर्षक होती है। वे रंगिबरंगी वेलबूटेदार घोती, जो घटनों तक आती है, बदन में लपेटे रहती हैं। नीले रंग का एक वस्त्र-खराड चोली की तरह बग़ल के नीचे से उनके वन्नःस्थल को ढकने के लिए पहना जाता है। काँच के रंगिबरंगे दानों की माला उनके गले

की शोभा बढ़ाती रहती है। कानों में पीतल की अपनेक छोटी बड़ी बालियाँ पड़ी रहती हैं। उनकी देख-भाल के लिए एक बृद्धा स्त्री नियुक्त रहती है। "रंगकी" और "हिलोकी" दोनों संस्थाओं में कठिन अनुशासन रखा जाता है। लड़केलड़की अपने घरों में जाकर माता-पिता के साथ भोजन करते हैं। दिन भर उनके साथ घर और बाहर

का कामकाज देखते हैं स्त्रीर रात होते ही इन सार्वजनिक घरों में स्त्रपने-स्त्रपने ठिकानों पर सोने चले जाते हैं। दिन के समय लड़के-लड़कियों के मिलने-जुलने का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। वे कालांतर में स्त्रापस में उपयुक्त जीवन-साथी खोज लेते हैं स्त्रीर माता-पिता की स्त्रनुमति लेकर उससे

विवाह कर लेते हैं। नागा स्त्रियाँ कद में नाटी किन्तु हृष्टपुष्ट होती हैं। चिपटी नाक, छोटी श्राँखें, कुछ निकले हुए श्रागे के ऊपरी दाँत श्रीर रूखे कटे हुए केश उनकी विशेषता है। विवाहिता स्त्रियाँ लम्बे बाल रखाती हैं। वे सीधी-सादी श्रीर श्रीर श्रसम्य दीखती हैं। वे खेतों में काम करतीं, कपड़े बुनतीं, ईंधन लातीं, पानी भरतीं तथा गृहस्थी की देखनाल रखती हैं।

पड़ोस में रहनेवाले क्की लोगों से नागा लोग बहुत डरते हैं और उनकी वस्तियों पर कभी आक्रमण नहीं करते। यदि कोई स्त्री अपने पित को छोड़कर चली जाय या किसी अन्य पुरुष से व्यभिचार करे तो पित अपने गाँव की पंचायत के लोगों को अपने घर बुलाकर उनको शराब पिलाता है और तब अपना अभियोग उपस्थित करता है। दुष्चरित्रा स्त्री घर में नहीं रखी जाती और उसे अपने

जार पुरुष के साथ रहने की स्वतंत्रता दे दी जाती है, श्रंगामी नागाश्रों में सूरमा श्रोर सैनिक लोग लाल रँगे हुए बकरे के बालों का एक ख़ूब लम्बा-चौड़ा पट्टा, जिसमें कौड़ियाँ टँकी रहती है, गले में पहनते हैं। यह कमर तक श्राता है श्रोर इसे वे वीरता का चिह्न मानते हैं। वही व्यक्ति इसे पहनने का श्रिष्टिकारी समभा जाता है जिसने श्रपने

बहुत-से शत्रुश्नों को
युद्ध में मारा हो तथा
उनके मुंड काटकर घर
ले श्राया हो। श्रंगामी
जातिवालों के प्रत्येक
गाँव की व्यवस्था स्वतंत्र
है। उनकी शासनप्रणाली जन-तंत्रात्मक
होती है। हत्या का
श्रपराध उनमें श्रक्म्य
माना जाता है। मृतक
के सम्बन्धी यथासम्मव
शीघ ही हत्यारे को



एक नागा योद्धा

दूँदकर उसे बरछे से मार देते हैं और इस विषय में वे गाँव के पंचों से भी नहीं पूछते। यदि इत्याकारी व्यक्ति किसी दूसरे गाँव में जाकर शरण लेता है तो वह वधों बचा रहता है, परन्तु उसे सदा सशंकित रहना पड़ता है। उसे कभी भी अभयदान नहीं मिलता और वधों के बाद भी अवसर मिलने पर लोग उसे चुपचाप घरकर मार डालते हैं। नागाओं में प्रतिशोध लेना एक पवित्र कर्त्तव्य माना जाता है।

श्रंगामी नागात्रों का त्रिश्वांस है कि पास के पर्वतों श्रीर वनों में श्रनेक दृष्ट प्रकृति के भूत-प्रेत निवास करते हैं। ऋपनी सामाजिक ऋौर धार्मिक रस्में मनाते समय उन भ्त-प्रेतों को सन्तुष्ट करने के लिए वे बलि चढ़ाते रहते हैं। सोलह वर्ष की अवस्था होने पर नागा युवक हाथीदाँत के बने हुए बाज़बन्द या कड़े भुजात्रों पर धारण करता है या लकड़ी ऋौर बेंत की बनी हुई हँसली गले में पहनता है, जो लाल रँगी रहती है। काले तागे से वँघी हुई शंख की अपनेक गुच्छियाँ या पीतल की बालियाँ वह कानों में पहने रहता है। उसका घाँघरानुमा वस्त्र काले रंग का होता है। यदि उसने युद्ध में कुछ शत्रश्रों के प्राण हरण किये हैं, तो वह ऋपने घाँघरे में कौड़ियों की तीन-चार लड़ियाँ भालर की तरह सीकर पहने रहता है श्रौर श्रपने केशों को समेटकर कपड़े की पट्टी से बाँधता है। उसे अपने केशों के जुड़े में "धुन" पत्ती का एक लम्बा पर खोंसने का ऋधिकार रहता है। जितने ही व्यक्तियों को उसने युद्ध में मारा हो, उतने ही ऐसे पर वह जुड़े में या ढाल में खोंसने का अधिकारी समभा जाता है। टाँगों में भी प्रायः बैंत के बुने हुए बहुत-से छल्ले नागात्रों द्वारा पहने जाते हैं। ये लोग ऋपनी ढाल पर पशुऋों के तथा मनुष्यों के केशों के गुच्छे भी लटकाते हैं तथा भैंसों के सींगों की भाँति उसे लकड़ी के सींगों से सजाते हैं। रणयात्रा के समय जब सब लोग एकत्रित होते हैं तो उनका सरदार शकुन-विचार करता है। यदि शकुन अच्छा होता है तो वे एक मुर्गे की बिल देकर उसे खा जाते हैं, श्रीर तुरंत ही अपने अस्त्र-शस्त्र तथा दो दिन के लिए भोजन लेकर काम पर खाना हो जाते हैं।

श्राज से ६०-७० वर्ष पूर्व, नागा लोग नरमुंडों के भयं-कर शिकारी के रूप में विख्यात थे। युद्ध में मारे हुए शत्रुश्रों के मुंड श्रोर हाथ-पैर काटकर वे घर ले श्राते तथा उनको विजय-चिह्न के रूप में सँभालकर रखते थे। इन नरमुंडों को सामने रखकर तथा उनके ऊपर भात श्रोर शराब डालकर वे उनसे कहा करते थे कि 'श्रपने-श्रपने सम्बन्धियों को शीघ्र ही बुलाश्रो'। प्रत्येक नागा श्रपने लाये हुए नरमुंडों को पाँच दिन तक सिरहाने रखकर सोता था। उन दिनों में उसके लिए स्त्रियों का पकाया भोजन वर्जित रहता था श्रीर घर की बटलोई में वह खाना नहीं पका सकता था। पाँचवें दिन वे नरमुंड किसी जगह गाड़ दिए जाते थे। इसके उपरान्त गायों श्रीर सुश्रिरयों का मांस पकाकर एक विराट् मोज दिया जाता था। मोज की समाप्ति पर लोग नदियों श्रीर तालायों में जाकर नहाते थे। फिर श्रुपने-श्रुपने काम-काज में लग जाते थे।

श्रवकाश के समय श्रंगामी नागा श्रपने परिवार के मृत व्यक्तियों की समाधियों के पास वैठकर हँसी-दिल्लगी करते श्रौर शराब पीते रहते हैं। वहीं पर बैठकर वे लूट-मार श्रौर श्राक्रमण करने का पड़यंत्र भी रचते हैं। जंगलों में प्रायः वे ६-७ फ्रीट गहरे गढ़े खोदकर उनमें नुकीले बाँस या तीर मज़बूती से खड़े गाड़ देते हैं। उन गढ़ों के ऊपर पेड़ों की पतली टहनियाँ या घास-फूस रखकर उनका मुँह बन्द कर देते हैं। कोई भी जानवर जब घोखे से वहाँ श्राकर गढ़े पर पैर रखता है तो तुरंत ही उसमें गिर जाता है श्रौर गिरते ही नीचे लगे हुए बरछे या तीर उसके शरीर में धुसकर उसका काम तमाम कर देते हैं। हिंस पशुश्रों या हाथियों को मारने में नागाश्रों द्वारा इस युक्ति का विशेष प्रयोग किया जाता है।

इन लोगों में शपथ लेने का बड़ा विचित्र ढंग पाया जाता है। जब वे किसी बात का प्रण करते हैं या शान्ति से रहने का वचन देते हैं तो मुँह में बरछा दाब लेते हैं, जिसका अर्थ यह समक्ता जाता है कि शपथ तोड़ने पर वे बरछे से छिदकर मरना स्वीकार करेंगे! जब दो व्यक्ति आपस में शपथ लेते हैं तो वे लोहे के माले को दोनों सिरों पर पकड़ते हैं और बीच से काट देते हैं। सबसे पिवत्र शपथ वह समक्ती जाती है जिसे लेनेवाले दो व्यक्ति एक मुग्नें को दोनों आरे से पकड़कर नोच डालते हैं। शपथ के स्मरणार्थ वे पत्थर के स्तम्भ भी खड़े करते हैं। किसी समय नागार्आं में अपने मृत व्यक्तियों के मुंड शत्रुओं से छीन लाने या मूल्य देकर ख़रीद लाने की भी प्रथा थी और इसे वे अपना धार्मिक कर्तव्य समक्तते थे।

नागा-प्रदेश पर ब्रिटिश शासन की प्रस्थापना के बाद से इनमें नर-मुंडों के शिकार की प्रथा उठ गई है। इस जघन्य कृत्य के अपराधियों को अनेक बार घोर दर्गड भी दिया गया है। हत्या और लूटमार की प्रवृत्ति भी उनमें कम हो गई है। पर ये लोग स्वभाव से ही बड़े उद्दर्गड होते हैं। वे अपने पर किसी का शासन होना स्वीकार नहीं

करते। यदि इस विषय में उनसे पूछा जाय तो वे अपना बरह्या ज़ोर से घरती में गाड़कर कहते हैं कि 'हमारा राजा यही है।" गाँव के बड़े-बूढ़े का किसी अंश तक वे लिहाज़ करते हैं, किन्तु अवसर आने पर वे सब-कुछ भूल जाते हैं। उनके परिवारों में किसी प्रकार का शासनाधिकार प्रचलित नहीं और वे स्वतंत्रता का जीवन व्यतीत करते हैं। चोरी करने और शराब पीने का उन्हें दुर्व्यसन होता है, यद्यपि चोरी करते समय पकड़ जाना वे अपमानसमभते हैं।

### २. कुकी

गारो, जैंतिया, कछार ( ज़िला सिलइट ), टिपरा श्रौर

चटगाँव के पहाड़ी प्रदेश को क्की जाति की आवास-भूमि माना जाता है। लोगों का अनुमान है कि उनकी पुरानी वस्तियाँ हाइलाकाँदी के दुर्गम पहाड़ी इलाक़े में थीं, जहाँ से वे टिपरा की पहाड़ियों में उत्तर की खोर बढ़े ख़ौर चटगाँव तक पहुँच गए। आसाम के नागा लोगों की माँति क्कियों की भी संख्या बहुत अधिक है। वे नागा लोगों के निकट के पड़ोसी हैं और उनकी बस्तियाँ कलादिन की घाटी से कछार और मनीपुर तक ३०० मील के घेरे में सभी जगह पाई जाती हैं।

कछार के रहनेवाले पुराने क्की तीन उपजातियों में बँटे हुए हैं, जिनको 'रंधकुल', 'खेल्मा' श्रीर 'बेछ' कहा जाता है। रंधकुल

क् कियों की संख्या सबसे अधिक है। वे शरीर से भी हृष्ट-पुष्ट और परिश्रमी होते हैं। उनकी वेशमूषा भी औरों की अपेचा अधिक सभ्य होती है और उनमें आभूषण पहनने का बड़ा चलन है। अपने अन्य भाइयों की भाँति वे भी कभी स्नान नहीं करते और न अपने कपने ही धोते हैं। इससे उनमें बहुतेरे व्यक्ति चर्म रोग से पीड़ित मिलते हैं। उनका कोई सरदार या नेता नहीं हुआ करता, वरन उनके गाँव के मुखिया को ही सामाजिक व्यवस्था-सम्बन्धी कुछ अधिकार रहते हैं। उनका धर्म आसाम के

त्रादि निवासियों के धर्म का ही एक विकृत रूप है, किन्तु विवाह को वे एक धार्मिक रस्म मानते हैं। उनमें विवाह-कार्यविना पुरोहित के सम्पन्न नहीं होता, जिसे उनकी माधा में "ग़लीम" या पुजारी कहा जाता है। कृकियों में बहुपत्नी प्रथा नहीं है। उनमें विधवायों को पुनर्विवाह करने की उतनी ही स्वतंत्रता है जितनी कि विधुर लोगों की। इन लोगों की एक जाति "लंगक्ता" भी कहलाती है, जिसके व्यक्ति प्रायः नंगे रहते हैं और अधिक जंगली होते हैं।

नए क्की टिपरा और चटगाँव के जंगली भागों से आए हैं। उनको लंगकता जातिवालों ने वहाँ से खदेड़ा है।

उनकी बोली पुराने कुकियों की बोली से सर्वथा भिन्न है, परन्तु मनीपुरवालों की बोली से मिलती-जुलती है। सन् १८४८-४६ में नए कृकियों की चार जातियाँ-याइन, शिग्शित्रॉन, चंगसेन श्रौर लुम्मम-उत्तरी श्रौर दिल्ला कछार तथा मनीपुर में त्राकर वस गई, क्योंकि "लुशाई" जातिवालों ने, जिनकी बोली कुकियों की बोलो से मिलती है श्रौर जो धुर दित्तण में रहते हैं, उनको पुरानी बस्तियों से मार भगाया था। ''वोई'' नाम की एक दूसरी जाति ने लुशाई लोगों को .उत्तर की स्रोर खदेड़ दिया था। नए कुकियों की इन चारों जातियों में प्रत्येक जातिका एक राजा होता है, जिसे वे अपना नेता और सर-



श्रंगामी जाति की एक नागा स्त्री

दार मानकर उसके शासन में रहते हैं। राजा को प्रजा के प्रत्येक न्यिक से प्रति नस्ल का एक सुन्नर या मुर्गा, शिकार में मारे हुए जानवरों का चौथाई भाग, तथा हाथी का एक दाँत श्रौर एक डिलया चावल मिलता है। साल में चार दिन वह प्रत्येक जातिवाले से बेगार भी ले सकता है। जाति के बड़े-बूढ़ों के परामर्श से वह जाति के विचित्र नियमानुसार भगड़े-चखेड़े तथ करता है श्रौर उसका निर्णय श्रीन्तम श्रौर सर्वमान्य समभा जाता है।

टिपरा के रहनेवाले कूकी वहाँ के राजा के अधीन हैं

श्रीर उसे प्रतिवर्ष नज़रें देते हैं। विवाह श्रादि के श्रवसरों पर भी राजा को भेंट देना त्रावश्यक होता है, जिसे "श्रॉब वॉब" कहते हैं। टिपरा के कृकी लोगों का वर्ण श्रन्य जातियों की श्रपेत्ता श्रिधक गोरा श्रोर साफ़ होता है, किन्तु श्रपनी जातिवालों से वे श्रन्य बातों में भिन्नता नहीं रखते। वे श्रपने को हिन्दू कहते हैं, किन्तु वर्ण-भेद को वे नहीं मानते श्रीर हरएक का छुश्रा खा लेते हैं। उनके यहाँ सुग्रर, सुग्गियाँ श्रीर कबूतर पाले जाते हैं, परन्तु वे बैल नहीं रखते श्रीरन उनका मांस ही खाते हैं। बैलों से काम लेना भी वे नहीं जानते, इसीलिए उनकी श्रोर ये लोग ध्यान नहीं देते।

ये लोग "पुतियाँग" नामक एक सर्वशिक्तमान देवता की पूजा करते हैं, जिसके स्त्री, पुत्र श्रौर पुत्र-वधू श्रादि भी पूज्य माने जाते हैं । वे ऋौर भी छोटे-मोटे देवता ऋों को मानते हैं, जिन्हें समय-समय पर बलिदान द्वारा संतुष्ट किया जाता है। कुछ जातियों में चन्द्रमा की पूजा होती है। इनमें पुरोहिती का पेशा करनेवाले लोग नहीं होते, परन्तु जाति के किसी व्यक्ति को "धेम्पू" या पुजारी मान लिया जाता है। पुजारी का पद मौरूसी नहीं हुआ करता श्रीर प्रायः लोग उसकी दीन्ना-सम्बन्धी रस्मों से घबराकर पुजारी बनना नहीं पसंद करते। "पुतियाँग" को ही ये श्रपना प्रधान इष्टदेव मानते हैं, जो उनका भला करता रहता है। ''धुमविस्वा'' या ''शेमसाक'' नाम का एक अनिष्टकारी देवता भी इनमें पूजा जाता है, जिसे बकरे की बिल चढ़ाकर प्रसन्न करते हैं। प्रत्येक गाँव में लकड़ी का एक भदा-सा कुन्दा पड़ा रहता है, जिसे "शकीसर" कहते हैं। उसके आगे युद्ध में मारे हुए शत्रुओं तथा जानवरों के मंड रखें जाते हैं।

क्की लोग त्राकृति में मनीपुर के निवासियों से मिलते-जुलते हैं, परन्तु खिसया जातिवालों में त्रौर उनमें त्रिधिक समानता पाई जाती है। ये प्रायः कालमुक या मंगोलियन त्राकृति के होते हैं। चिपटी नाक, मोटे होठ, बंगालियों का जैसा क़द, हुष्ट-पुष्ट शरीर, गेहुँ त्रा रंग-ये क्की लोगों की विशेषताएँ हैं। वे कुछ-कुछ सम्य कहे जा सकते हैं। त्रपनी उत्पत्तिं के विषय में उनका परम्परागत विश्वास है कि वे तथा "मग" जातिवाले एक ही पूर्वज की सन्तान हैं। त्रपने कथन की पृष्टि के लिए वे बतलाते

हैं कि उनके श्रादि पूर्वज के दो स्त्रियों से दो पुत्र हुए। वड़े पुत्र की सन्तान "मग" कहलाने लगी तथा छोटे की "क्की"। छोटे पुत्र की माता उसके बाल्यकाल में ही मर गई तब विमाता ने उसकी पूर्ण श्रवहेलना करते हुए उसके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू किया। श्रपने पुत्र को वह श्रच्छे नस्त्र पहनाती थी, किन्तु सौतेले को नंगा फिरने देती थी। उसी की संतान होने के कारण "क्की" लोग पहले नंगे रहा करते थे श्रीर उनकी एक जाति का नाम ही "लंगका" (या नंगा) पड़ गया!

सभी कुकी बड़े कुशल शिकारी और रण-विज्ञ शूर होते हैं। इनके राजात्रों का त्राधिकार पैतक समभा जाता है ऋौर ये राजा लोग ऋपने जातीय चिह्न के रूप में पेड़ों की पतली छाल की मेखला पहने रहते हैं, जो इन लोगों में उच पदवी की द्योतक समभी जातो है। राजा अपने केशों का जुड़ा सामने की ओर बाँघते हैं और प्रजा लोग उन्हें खुला रखते हैं, जिससे वे कंधों पर लहराते रहते हैं। कुकी लोग धनुष-बाण, बरछे, कुल्हाड़ियाँ, गदा श्रौर दॉव नामक शस्त्र धारण करते हैं। उनके प्रदेश में एक विशेष प्रकार का शंख पाया जाता है, जिसकी मालाएँ बनाकर वे ऋपने गले, कमर ऋौर घटनों के ऊपर जाँघों में पहनते हैं। श्रपनी भुजात्रों पर ये लोग बकरे के बालों के लाल रॅंगे हुए गुच्छे बाँधे रहते हैं, जिसमें वे ऋपने शत्रुओं को अधिक से अधिक भयानक दिखाई दें। प्रतिशोध लेने की भावना कृकियों में बड़ी तीव होती है ऋौर "ख़न का बदला ख़ून" से चुकाना वे ख़ूब जानते हैं। मनुष्यों की बात जाने दीजिए-यदि कोई बाघ उनके किसी जाति-वाले को मार डाले तो वे जब तक उस बाघ को मारकर श्रीर भूनकर खा नहीं डालते तब तक चैन नहीं लेते ! इतना ही नहीं-यदि कोई किसी पेक के गिरकर मर जाय तो मृतक के इष्ट-मित्र उस पेड़ के भी दुकड़े-दुकड़े काट डालते हैं या उसे जलाकर राख कर देते हैं, तभी उनकी प्रति-हिंसा शान्त होती है! कुकी लोगों में बहुपत्नी-प्रथा नहीं है त्रीर साधारणतया उनमें एक ही विवाहिता पत्नी रखी जाती है। हाँ, यदि कोई चाहे तो अन्य रखेलियाँ रख सकता है। किसी अविवाहिता लड़की को भगा ले जाने या व्यभिचार करने पर इनमें ऋपराधी को मृत्युदगड तक दिया जाता है। लड़की का पिता या पित अपराधी को इच्छा-

नुंसार दण्ड देने का ऋधिकारी समका जाता है। नागा लोगों की भाँति कृकियों में भी परिश्रमी होने के कारण स्त्रियाँ सम्मान की दृष्टि से देखी जाती हैं। पत्नी प्राप्त करने के लिए विवाहेच्छुक पुरुष या तो उसका मूल्य चुका देते हैं या उस मूल्य के बजाय पत्नी के परिवार में कुछ वर्षों के लिए सेवा-कार्य करते हैं। सरदार या राजा गाँव की श्रवि-वाहिता या विवाहिता स्त्रियों में से चाहे जिसे जब चाहे तब श्रपने पास रख सकता है श्रीर परिवारवाले इसे बुरा

नहीं समभते, न इस पर स्रापित ही करते हैं। कन्या का पिता ही विवाह की तैयारी करता है। वर के विषय में जॉच-पड़ताल करने पर यदि यह ज्ञात हो जाता है कि वह बड़ा बीर, कुशल शिकारी श्रीर परले सिरे का चोर है, तो उसे बहुत योग्य समभ लिया जाता है! उसकी कार्यकुशलता के प्रमाण प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनमें मारे हुए शत्रुश्रों के मुंड, शिकार किये हुए जानवरों के सिर श्रीर घर में रखा हुश्रा चोरी का माल विशेष रूप से देखा जाता है! इसके बाद तुरन्त विवाह तय हो जाता है!

कूकी लोगों में भूत-प्रेत
श्रीर मृतात्माश्रों की पूजा होती
है, श्रीर श्राज से कुछ वर्ष
पहते उनके श्रागे रातुश्रों के सिर
चढ़ाना इन लोगों में बड़ा
महत्वपूर्ण समका जाता था।
स्वर्ग के विषय में उनकी यह
धारणा थी कि वह भी एक

नई दुनिया है, जहाँ पशुत्रों से भरे-पूरे शिकार के जंगल हैं; जहाँ चावल की पैदावार ख़ूब होती है श्रीर अपने जीवनकाल में जिस व्यक्ति ने सबसे श्रिधिक शत्रुश्रों के प्राण् हरण किये हों, उसे बहुतायत से शिकार मिलता है तथा जहाँ मारे हुए शत्रु लोग उसके दास बनकर उसकी सेवा करते हैं! पहले इन लोगों में बीमारियों का कारण किसी-न-किसी श्रिनिष्टकारी देवता का कोप ही समभा जाता

था, जिसका पूजा, उपासना, बिलदान तथा नरमुंडों के उपहार के ऋतिरिक्त कोई इलाज नहीं होता था। इसीलिए नरमुंड का शिकार करना इनका नित्य का कार्य्य बन गया था।

क् की लोगों को भ्रमण्शील न कहकर परिवर्तनशील स्वभाव का कहना अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि वे अपना आवासस्थान प्रायः बदलते ही रहते हैं। इनके उपनिवेश चार-पाँच वर्षों के अन्तर से बदले जाते हैं। इनके गाँव

"स्वूश्रॉ" कहलाते हैं श्रौर बहे कायदे से बसे होते हैं। साधारणतया कृकियों की बस्तियाँ पहाड़ियों के ऊँचे शिखरों तथा सीधी खड़ी चट्टानों के ऊपर बाँसों की चहारदीवारी से घिरी हुई पाई जाती हैं, जिनके प्रवेश-मार्गपर युद्ध श्रौर शान्ति दोनों की श्रवस्था में दिन-रात कड़ापहरा रखा जाता है। इस सावधानी का मुख्य कारण कृकियों की उत्पाती प्रकृति ही है। पास-पड़ोस की जिन जातियों को ये लोग श्राक्रमण करके सताते रहते हैं, वे मी सदैव बदला लेने का श्रवसर दूँटा करती हैं, श्रतएव कृकियों का सतर्क रहना स्वाभाविक ही है। इनके मकान

धरती पर ६ फीट ऊँचा मचान बाँधकर उस पर बनाये जाते हैं त्रीर ये मकान मार्ग के दोनों स्रोर दो पंक्तियों में बने रहते हैं। समीप ही इनके खेत होते हैं, जिनमें बड़ी सुन्दर क्यारियाँ होती हैं। सभी पुरुष प्रायः शिकारी स्रीर लड़ाके होते हैं

श्रीर इनमें स्त्रियाँ ही कृषिकार्य की देखमाल करती हैं। इनमें मानमर्यादा का कोई प्रश्न नहीं होता श्रीर राजा की रानी तथा एक साधारण दासी कंघे से कंघा मिलाकर खेतों में काम करती हैं! खेतों में चावल, मोटा श्रनाज, कपास, तम्बाक, शाक-भाजी श्रादि पैदा होते हैं। श्रनाज श्रीर शाक-भाजी इन लोगों का सुख्य श्राहार है। इसके श्रितिरिक्त पशु-पद्मियों का मांस भी खाया जाता है श्रीर मुर्ग-मुर्गियाँ



एक कुकी स्त्री धान कूट रही है

तथा सुत्रर पाले जाते हैं। ये लोग देशी शराव भी बना लेते हैं, परन्तु ऋधिक मद्यपान नहीं करते । तम्बाक़ू के ये बड़े शौक़ीन होते हैं । श्रौरतें, मर्द, बच्चे सभी तम्बाक़ू पीते हैं श्रौर नागा लोगों की तरह तम्बाक़ू के तेल में पानी मिला-कर उसका व्यवहार करते हैं। उनके यहाँ जितनी कपास पैदा होती है वह सब बंगाल के व्यापारियों के हाथ बदले में मुर्ग़ियाँ लेकर वेच दो जाती है। प्रत्येक मुर्ग़ी के बदले में उसी के वज़न के बराबर कपास देनी पड़ती है। इनके जंगलों में शहद बहुतायत से पाया जाता है, परन्तु ये लोग मोम से शहद श्रलग करना नहीं जानते। कुछ इलाक़ों के रहनेवाले इतने जंगली हैं कि वे लकड़ी के दो टुकड़ों को रगड़कर ही त्राग बना पाते हैं तथा नमक के बजाय बाँस की राख को काम में लाते हैं। कूकी लोगों में दो जातीय विशेषताएँ पाई जाती हैं। एक तो वे परले सिरे के बहादुर होते हैं श्रौर उनकी युद्ध-प्रणाली बड़ी श्रद्भुत होती है! दूसरे वे चोरी के फ़न में पक्के उस्ताद होते हैं, जैसे कि नागा लोग भी होते हैं। जो चोर चोरी करते समय पकड़ जाता है उसे ये लोग तुच्छ तथा घृखा का पात्र समभते हैं। कुकी लोग अपनी शपथ के पक्के होते हैं, परन्तु जब तक कोई विशेष दबाव न पड़े, या भयंकर संकट न त्रा पड़े, तब तक वे शपथ लेते ही नहीं । हाँ, यदि वे शपथ लेते हैं तो उसे श्रवश्य निभाते हैं।

क् कियों के किसी राजा या सरदार का देहानत होने पर उसका शव श्राग से सुखाकर दो महीनों तक घर में ही रखा जाता है! पहले यदि उनका राजा युद्ध में मारा जाता था तो वे एकत्र होकर तुरन्त ही नर-मुंडों का शिकार करने निकलपड़ते थे श्रीर जब काफ़ी सिर काटकर घर ले श्राते थे, तब नृत्य श्रीर भोज का श्रायोजन होता था। उसी श्रवसर उन नर-मुंडों के टुकड़े करके एक-एक टुकड़ा प्रत्येक गाँव में बाँट दिया जाता था। इसे वे मृतक के नाम पर बिल चढ़ाना कहते थे। सन् १८७१ में, एक सरदार की कन्या की मृत्यु होने पर नरमुंडों के शिकार के प्रयोजन से क्कियों ने श्रासाम पर कई बार श्राक्रमण किया, किन्तु श्रन्त में वे पराजित हुए श्रीर तभी उन पर दबाव डालकर इस प्रथा को बन्द करवाया गया।

प्रत्येक ुंक् की अपने परिवार के साथ एक पृथक् घर में . रहता है। विधवात्रों के लिए प्रायः इनके गाँव में अलग

मकान बनवा दिए जाते हैं। कुकी पुरुष प्रायः ऊँचा,धारोदार घाँघरा-जैसा एक वस्त्र पहनते हैं, जो शरीर के ऊपरी भाग से लेकर घुटनों तक पहुँचता है। जो कूकी अधिक सम्य हो गए हैं, वे धोती, मिर्ज़ई ख्रौर पगड़ी भी पहनते हैं ख्रौर उनकी स्त्रियाँ बंगालियों जैसी घोती या साड़ी बाँघती हैं। ये अन्य प्रान्तों में भी पहुँच गए हैं तथा कल-कार-ख़ानों में काम करते हुए मज़दूरी करते हैं। विवाहिता स्त्रियाँ ग्रपनी छातियाँ खुली रखती हैं, किन्तु ग्रविवा-हिता वयस्क लड़िकयाँ दोनों भुजान्त्रों के नीचे से एक वस्त्र लपेटकर उनकों ढाँके रहती है। स्त्रियाँ ग्रपने बालों की वेणियाँ गुँथकर सामने की स्रोर सिर पर जुड़ा बाँधती हैं, जो फूलों से सजाया जाता है। बारह या तेरह साल का होते ही लड़का रात के समय घर में रहने नहीं पाता ; या तो वह अन्य लोगों के साथ गाँव का पहरा देने चला जाता है या अविवाहित युवकों के साथ दूसरे घर में जाकर सोता है। अन्य पहाड़ी जातियों की भाँति कूकी भी बड़े गन्दे रहते हैं श्रौर उनमें शायद ही कोई कभी स्नान करता हो।

जब कोई विवाहित पुरुष मर जाता है तो उसके सारे इष्ट-मित्र, सम्बन्धी ग्रौर कुदुम्बवाले एकत्र होकर उसके लिए शोक मनाते हैं। कुछ शाक-भाजी तथा चावल पकाकर शव के बाई स्त्रोर रखे जाते हैं स्त्रौर वहीं शराब की बोतल या तुँबी भी रख दी जाती है। यदि उसकी मृत्यु रात के समय हुई हो तो सबेरा होते ही उसे जला देते हैं। जहाँ दाइ-संस्कार हुआ हो उस स्थान पर कुछ शाक-भाजी श्रौर चावल रखकर मृतक के स्वजन-सम्बन्धी उसकी राख को सम्बोधन करते हुए कहते हैं-- "त्र्याज हम तुमसे विदा माँग रहे हैं। जो कुछ चावल या सम्पत्ति तुमने इकट्टा की है, हमारे लिए छोड़ दो।" त्र्रगले दिन वे लोग मृतक के घर पहुँचकर "तेवाई" ग्रौर "संग्रोन" नामक देव-तात्रों के नाम पर एक मुर्गे की बिल देते हैं। इसके बाद ख़ूब शराब पी जाती है ख्रौर मृतक के गुणों का बखान करते हुए लोग शोक मनाते हैं। कूकियों की "बेली" नामक जाति में, किसी की मृत्यु होने पर तरन्त ही मृतक के शव को गर्म पानी से नहलाकर एक वस्त्र से ढँक देते हैं। फिर मुख्य-मुख्य देवता श्रों (''तेवाई''श्रौर''संग्रोन'') की पूजा होती है, जिसमें सभी त्योहारों की भाँति मुर्ग या

सुद्रार की बिल दी जाती है। देवता ह्रों को शराब भी चढाई जाती है। बीमारी, दुर्भिच् या श्राँधी-तूफ़ान श्राने पर भी इसी प्रकार देवतात्रों को मांस-मदिरा से सन्तष्ट किया जाता है। क़की लोगों पर नरमांसभन्नी होने का भी अपवाद लगाया जाता है, परन्तु वे ऐसे कृत्य को घुणास्पद ग्रीर ग्रवांछनीय कहते हुए स्वयं इसका निषेध करते हैं। यों कुकी सब-कुछ खा सकता है - हाथी, गैंडा, गाय, बैल,

किसी भी पशु या पत्ती के मांस से उसे परहेज़ नहीं होता। 3. जारो

त्रासाम की घाटी के धुर दिज्ञण में पहाड़ों की अनेक श्रेणियाँ दर तक चली गई हैं। इन्हीं पहाड़ों में गोलपाड़ा से ४० मोल दिच्चण श्रौर मैमनसिंह के इलाक़े से ठीक उत्तर में गारो नामक जाति के लोग रहते

हैं। बंगाल प्रान्त की उत्तर-पूर्वी सीमा पर गारो-पहाड़ियों निवासी होने के कारण ही उनको 'गारो' कहा जाता है। ये लोग श्रन्य पहाड़ी जातियों से सर्वथा भिन्न हैं। उनका नाटा कद, बलवान शरीर श्रौर त्राकृति विचित्र उनकी ग्रपनी विशे-षता है। पास-पड़ोस के गाँव वाले तथा पहाड़ी लोग उनको

'कूँच-गारो' कहते हैं, परन्तु वे स्वयं ग्रपने को गारो ही कहते हैं। उनकी अनेक उपजातियाँ हैं, परन्तु उस विभिन्नता को वे प्रकट नहीं करते।

किसी गारों को स्राप देखिए-वह पुरुषत्व की साँचे में ढली मूर्ति-जैसा दिखाई देगा। उसका गोल भावहीन चेहरा, चिपटी गोल नाक, छोटी-छोटी नीली या भूरी ब्राँखें, माथे पर शिकन पड़ी हुई बड़ी-बड़ी भौं हैं, चौड़ा मुँह, मोटे होठ, गेहँ ब्राँ रँग, उसके व्यक्तित्व को सबसे पृथक बतलाते हैं। वह परिश्रम से नहीं घवराता श्रौर काफ़ी उद्यमशील होता है। इन लोगों में स्त्रियों और पुरुषों की आकृति में विशेष त्रान्तर नहीं होता । त्त्रियाँ भी पुरुषों की भाँति हुष्ट-पुष्ट, परिश्रमी, बली श्रौर साहसी होती हैं। जितना बोक्ता लेकर बंगाल का मज़बूत कुली समतल भूमि पर चलने में

> हाँपने लगता है, उतना बोक्ता लेकर एक गारो स्त्री बड़ी सरलता से पहाड़ियों के ऊपर उछलती-कृदती बात-की-बात में चढ जाती है ! दिच्णी इलाक़ों के रहनेवाले उत्तरी निवासियों की अपेद्धा अधिक बलवान् श्रौर परिश्रमी होते हैं, किंतु वे सबके सब भद्दे और कुरूप दिखाई देते हैं । उनकी स्त्रियों में सौन्दय्य

> > नाम को भी नहीं होता, परन्तु युवतियाँ बड़ी प्रसन्नचित्त श्रीर

मधुर-भाषिणी होती हैं। गारो साधारण-तया हँसमुख, उदार. त्रातिथ्यप्रेमी, स्पष्ट-वादी, सच्चे ग्रौर ईमानदार होते हैं। वे श्रपनी स्त्रियों का बहुत आदर करते हैं. जिसका प्रमाश यह है कि उनके यहाँ स्त्रियाँ ही सम्पत्ति की ग्रिध-कारिणी होती हैं।

किसी ज़माने में गारो लोग अपने परिवार के मत व्यक्तियों की ग्रात्मात्र्यों की शान्ति के लिए नर-बलि दिया करते थे, जिसके लिए वे ऋधिकतर पड़ोस के इलाक़ों से बंगालियों को पकड़ लाते थे। किन्तु श्रव इस जघन्य प्रथा का अन्त हो चुका है। उनका दूसरा कलंक, जो अभी तक प्रचित प्रथा के रूप में है, ऋषिक संख्या में दासों का



रखना है। उनके प्रदेश में लगभग आधी से कुछ कम संख्या दासों की ही है, जो शेष लोगों के अधीन है! दासों को वे "नोकील" कहते हैं और अन्य लोगों को "नकोबाँ"। पर वे लोग अपने दासों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते, उन्हें अच्छी तरह खिलाते-पहनाते और आराम से रखते हैं। इनके दास भी बड़े स्वामिभक्त और ईमानदार होते हैं।

गारो लोग बहुत कम कपड़े पहनते हैं। पुरुष कमर में एक रस्सी बाँधकर उसमें लँगोटी लगाये रहते हैं, जो सामने लटकती रहती है । स्त्रियाँ भी कमर में लगभग हाथ भर चौड़ा एक कपड़े का दुकड़ा लपेटे रहती हैं श्रीर शेष सारा शरीर प्रायः खुला रखती हैं। वे पीतल स्रौर काँसे की बहत भारी बालियाँ तथा मूँगे श्रीर रंगीन पत्थर के टुकड़ों के बने हार पहने रहती हैं, किन्तु ये श्राभ्षण सबको नसीब नहीं होते। ये लोग सब कुछ खाते हैं। बिल्ली, कुत्ता, मेंढक, साँप, कीड़े-मकोड़े, कुछ भी उनसे नहीं बचते। उनके पालत् पशु गाय, बकरी, सुत्रार, मुर्ग़ी श्रौर बत्ताव होते हैं। पशुत्रों का रक्त भी उनका मुख्य खाद्य पदार्थ होता है, जिसे वे बाँस के खोखले चोंगों में भरकर धीमी आँच पर पकाते हैं । नागा, खिसया तथा अन्य पड़ोसी जातियों की भाँति वे दूध का व्यवहार नहीं करते श्रौर उसे जीवहीन पदार्थ मानते हैं। इनमें शराव पीने की बुरी लत होती है, यहाँ तक कि नवजात शिशु ऋगें को भी जन्म-घूँटी में शराब के दो-चार बुँद दिये जाते हैं। नशे की हालत में गारो लोगों में बात-की-बात में ख़ूनख़राबे की नौबत त्र्या जाती है। उत्तरी भागों के रहनेवाले गारी नशे की उन्मत्त दशा में ख़ब नाचते-गाते भी हैं।

गारो लोगों के घर "चाँग" कहलाते हैं श्रीर तीस से एक सौ पचास फीट तक लम्बे तथा दस से चालीस फीट तक चौड़े बनते हैं। प्रायः ज़मीन घर लट्टे गाड़ कर मचान बाँधा जाता है, जिस पर बाँसों की फर्श डालकर ये मकान बनाये जाते हैं। उनकी दीवालें साल के पतले लट्टों की बनती हैं श्रीर वैसे ही लट्टों के ढाँचे पर धास की चटाइयाँ, पतावर श्रीर फूस श्रादि इककर छत डाली जाती है। कहीं-कहीं दीवालों की जगह पर बाँसों के टट्टर लगा दिए जाते हैं, जो चटाइयों की माँति बुने रहते हैं। प्रायः इनका घर दोमंज़िला बनाया जाता है। निचले हिस्से में पालत् जानवर श्रीर मुर्गियाँ, बत्तालें श्रादि रहती हैं। ऊपर का भाग कई श्रलग-श्रलग

हिस्सों में बँटा रहता है जिनमें घरवाला, उसकी स्त्री, बच्चे श्रीर श्रविवाहिता लड़कियाँ रहती हैं। इसके श्रतिरिक्त ये लोग अपने खेतों पर भी एक मकान बनाते हैं, जो 'बोरांग' कहलाता है। यह मकान किसी वृद्ध के सिरे पर बनाया जाता है, जिस पर सीढ़ी लगाकर चढ़ना पड़ता है। प्रत्येक गाँव में एक "डेकाचाँग" या "कुँवारों का घर" भी होता है, जहाँ गाँव के अविवाहित लड़के रखे जाते हैं। उनके गाँवों की विशेषता यह है कि वे कई "माहारियों" में बँटे होते हैं। "माहारी" का अर्थ होता है "मातृवर्ग"। विशेष 'भाहारियाँ' परस्पर विवाह-सम्बन्ध द्वारा एक दूसरे से मिली रहती हैं। गारो अपनी बहिन को अपने श्वसर-परिवार में ही ब्याह देता है। उसका पुत्र अपनी बुआ की पुत्री से विवाह कर लेता है । सम्पत्ति पाने का ऋधि-कार इनमें पितृकुल में न रहकर मातृकुल का ही होता है। जामाता श्रपने श्वसुर की मृत्यु के बाद उसकी सम्पत्ति का उत्तराधिकारी तो बनता ही है, मगर साथ-ही-साथ उसे अपनी बुद्या अर्थात् सास को भी पत्नी रूप में स्वीकार करना पड़ता है ! गारो लोगों में विवाह-सम्बन्ध के नियम भी बड़े विचित्र हैं। कन्या स्वयं श्रापने पति का चुनाव करती है स्त्रौर बिना कन्या की इच्छा जाने हुए विवाहेच्छुक व्यक्ति उससे प्रेमप्रदर्शन नहीं कर सकता। विवाह के लिए माता-पिता की सम्मति लेनी आवश्यक होती है, किन्तु यदि वे निषेध करते हैं तो उन पर दबाव डालकर उनको सहमत किया जाता है। प्रारम्भिक बातें तय हो जाने पर कन्या स्त्रीर उसके कुटुम्बवाले वर को लेने के लिए उसके घर जाते हैं। उनको स्राते देखकर वर भाग जाता है ! उसके विरोध करने पर भी उसे ज़बरदस्ती पकड़कर विवाह की रसम पूरी की जाती है, यदापि वह तथा उसके माता-पिता बराबर विरोध करते रहते श्रौर चीख़-पुकार मचाते रहते हैं ! विवाह की रस्म पूरी होने पर एक मुर्गत्र्यौर एक मुर्ग़ी का बलिदान दिया जाता है। इसके बाद भोज की व्यवस्था होनें लगती है, जिसके कोलाहलपूर्ण वातावरण में वर स्रौर उसके माता-पिता की चीख़-पुकार दब जाती है श्रौर वे शान्त होकर भोज में सम्मिलित होते हैं। पति को इस प्रकार ज़बरदस्ती प्राप्त करने के बाद पत्नी उसकी सची सहायिकां बनकर रहने लगती है। वह क्रिक्टिक्टर्य में उसका हाथ बँटाने के अतिरिक्त ग्रहस्थी का

